दैवयोग में मार्च १६४० में गीता का चौथा, पांचवां, छठा; मार्च १६५१ में सातवां, खाठवां ख्रीर नवां अध्याय ख्रीर मार्च १६४२ में १०, ११. १२ खुज्याय भी प्रकाशित हो गये।

इन अध्यायों में सुफे संतोप मिला है। शेप ६ अध्यायों का भाष्य भी शीव्र ही प्रकाशित हो रहा है।

गीता का भाष्य करते समय मैंने निम्नलिखित प्रंथों मे विशेष म्फर्ति प्राप्त की है स्त्रीर कहीं-कहीं इनके उद्धरण भी दिये है—

श्रीमद्भगवद्गीता का शाङ्करभाष्य, रामानुजभाष्य, मधुस्ट्न-भाष्य, शङ्करानन्दी टीका, श्रानन्द्गिरि टीका, ज्ञानेश्वरी, लोकमान्य-तिलक का कर्मयोग रहस्य, श्री अरचिन्ट का 'एसेजश्रॉन गीता' तथा वेढ, उपितपट, दर्शनयन्थ, भक्तिसृत्र, महाभारत, रामायण, स्मृति-प्रन्थ श्रादि।

र्गाता मे युग-युग को प्रेरणा श्रीर स्फृतिं देनेवाली भगवान् की विलवण वाणी है। श्रवनी मौलिकता श्रीर व्यापकता के कारण गीता के नित्य नव-नव संस्करण होने रहेंगे श्रीर वहुत कुछ लिखा जाने पर गी यह कहना श्रनुप्युक्त होगा कि इससे श्रागे भाष्य नहीं हो सकता।

परमेश्वर जिसे जैसा युद्धियोग देता है और निमित्त बनाकर जिसमें जो कार्य कराना चाहता है. करा तेता है। इस भाष्य का आधार मेरा यही विश्वास रहा है और टीका करते समय किसी आमित्त, इट अथवा साम्प्रदायिकता को आगे न रखकर मैं दैवी- भेरता के पीछे रहा है।

जीवन के प्रत्येक चेत्र में व्यावहारिक आदेश और प्रकाश के विवे गीना के पास खाना इस भाष्य का विशेष ध्येय है।

प्यशा है जनना-जनार्टन को मेरा यह अपरा स्वीकार होगा।











स्वदीयं बस्तु गोविन्द तुम्यमेव समपेये।

| त्रथम          | मंम्करण          | • • • | सन् १६३७ |  |
|----------------|------------------|-------|----------|--|
| <b>इि</b> नीय  | यस्वर्ग          | •••   | सन् १६४२ |  |
| नृतीय          | <b>मंस्कर</b> ण् | •••   | सन् १६४१ |  |
| <b>ચ</b> તુર્ય | <b>मंस्कर</b> ण  | • • • | सन् १६४७ |  |
| पचम            | सम्बर्ध          | •••   | सन् १६५० |  |
| द्या           | संस्करण          | •••   | मन् १६१२ |  |
|                |                  |       |          |  |

वरागर— सन्दर्भ त्रायांनय ४१२ : महादेख, देशनी

मुद्रक— जमना प्रिटिंग वक्से दहली ।

# विहानों और नेताओं

## THE IFF

## फ प्रक्रेंसा-प्रसाह **फ**

### राष्ट्रपति श्री डा० राजेन्द्रप्रसाद

पं० दीनानाथ दिनेश की लिखी हुई पुस्तकें श्रौर उनका कार्य देखकर मुफ्ते विशेष श्रानन्द श्रौर सन्तोष हुन्या।

धर्म की सेवा और सत्साहित्य के प्रसार का जो मार्ग दिनेश जी ने चुना है वह सराहनीय है। रेडियो द्वारा गीता-प्रवचनों, जन-समूह मे व्याख्यानों, कथाओं, पुस्तकों के लेखन एवं प्रकाशन और 'मानवधर्म' के सम्पादन से दिनेश जी देश और धर्म की सच्ची सेवा कर रहे हैं।

'मानवधर्म कार्यालय' के कुछ प्रकाशन मैंने देखे, उनमे जीवन के विकास और चरित्र-निर्माण के लिये बड़े काम की सामग्री रहती है।

में 'मानवधमे कार्यालय' की अभिवृद्धि और उन्नति चाहता हूँ।

#### माननीय श्री डा० पङ्गाभि सीतारमय्या

.....It is a real education in this era of degenerate tastes to come across a poet, author and speaker like Pandit Dinesh who while yet only 40, has published twenty-two volumes relating to ancient culture including a melodious and poetical rendering of the Gita in Harigit style. One must only hear him recite in original and in translation the song of the Lord and expound it in his own immitable way, to have a correct conception of his attainments and to lose oneself in transports of cestacy.

It is with added joy that I learn he has already completed three volumes of his commentary on the Gita which will undoubtedly prove to be the crowning glory of the series of his publications under the denomination of the MANAVA DHARMA KARYALAYA.

This author and artist has not merely a bright but a noble future before him—bright because of his rich talents and noble because of his selfless services.

> B. Pattabhi Sitaramayya Presidant, Indian National Congress

20-12-19



## याननीय श्री रा. वा. मावलुंकर श्रध्यच भारत लोकसभा

पं० दीनानाथ दिनेश से मेरा परिचय दिल्ली में १६४६ म आने के वाद ही हुआ। उनकी गीता पढ़ने की व सममाने की शैंली से मुभे उनके प्रति आकर्षण हुआ। उनका ज्ञान बहुत ही मधुर है।

उन्होंने गीता का अनुवाद हरिगीतिका छन्द में किया है, वह सरत सादा और प्रासादिक है। इसका पठन जब वे करते हैं तब गान-प्रवाह, कर्ण-मधुरता और सहजता से श्रोताओं को मुग्ध बनाता है।

उनकी सब प्रवृत्तियां गीताधर्म के प्रचार के लिये ही हैं। 'मानवधर्म' मासिक पत्र का प्रकाशन श्रीर इसी कार्यालय से प्रकाशित पुस्तकें बहुत ही उद्घोधक और उपयोगी हैं।

उनके गीताभाष्य के चार खयड प्रकाशित हो चुके हैं। गीता का यह भाष्य स्वराज्य में झान श्रीर कर्म की प्रेरणा देने के लिये डपयोगी सिद्ध होगा।

पंडित दिनेश जी की ये सब प्रशृत्तियाँ सांस्कृतिक श्रीर राष्ट्र-हितेषी है। मैं उनकी सफलका चाहता हूँ।

## माननीय श्री मोहनलाल सक्सेना

मन्त्री-पुनर्वास-विभाग केन्द्रीय सरकार नई दिल्ली

पं० दीनानाथ जी दिनेश ने गीता का सरत श्रीर रोचक छन्टों में श्रनुवाद करके जनता का बड़ा उपकार किया है श्रीर मुफे विश्वास है कि तुलसीकृत रामायण की तरह इसे भी जनता श्रापनायेगी।

मोहनलाल स्क्सेना



Pandit Dina Nath Dinesh has been well-known as one of the most successful broadcasters on the Gita. His Hindi translation of the Gita has been deservedly popular on account of the chaste, simple and accurate language. What is however more important, is that the Harigit metre that he uses, lends itself to musical recitation of which Pandit Dinesh is such a master.

It is a book which can be confidently recommended to all those who cannot read the Gita in the original Sanskrit.

N C. MEHTA Chief Commissioner. Himachal Pradesh.

महामहोपाध्याय सर डा० गंगानाथ जी स्का एम० ए० डी० लिट्० एल० एल० डी० भूतपूर्व वाइस चान्सलर ऋलाहावाद यूनीवर्सिटी

hu Granath Bhazara Dineck has recited to me horhors offer Verspeil rendung of the Blagares gite in Heir. So fer as I have been able to Junge the borter has done with work with great care and has Encised in proficing as rearble, and enjoyable, has schon of the freat classic

Gangaratta ha

### परम पूज्य विद्यावाचस्पति

सयीचाचक्रवर्ती परिडतवर (स्व०) श्रीमधुसूदन जी श्रोभा

श्री दीनानाथ जी भार्गव रचित गीता का हरिगीतिका छन्दोबद्ध भाषानुवाद देखकर वड़ा हपे हुआ। यह छन्दोबद्ध भाषानुवाद जनता के लिये एक नई श्रोर श्रात उपयोगी वस्तु है। गीता के जैसे गम्भीर विषय का ऐसा सरल श्रनुवाट छन्दोबद्ध होना श्रात प्रशंसनीय है। श्राशा है जनता में इसके प्रचार से बहुत कुछ उपकार हो सकता है।

> श्रीमधुसुद्न शम्मा श्रोका विद्यावाचरपति जयपुर ।

## महामहोपाध्याय श्री पं० हरनारायग जी शास्त्री विद्यासागर

श्रीर पद्यमय अनुवादों की कमी नहीं है, परन्तु फिर भी जनसाधारण को नित्य पाठ करने के लिये एक सरल सुवोध सरस
और शब्दशः काव्यमय अनुवाद की आवश्यकता प्रतीत होती थी,
इसी भाव से प्रेरित होकर मैंने अपने शिष्य पं० दीनानाथ
भागेव 'दिनेश' से यह "श्रीहरिगीता" नामक पद्यानुवाद कराया।
यह पद्यानुवाद बढ़े परिश्रम से, प्राचीन टीकाकारों के भावों को
सुरचित रख कर, समस्त आचार्यों के मतों का ध्यान रखते हुए,
किया गया है। मैंने स्वयं छः वर्ष परिश्रम करके इसे बहुत ही
बारीकी और छान बीन से शुद्ध किया है। मैं कह सकता हूँ
कि वेदान्त में काव्यानन्द का आनन्द भरते हुए गीता का इस
प्रकार का सरल और शुद्ध अनुवाद मेरे देखने में नहीं आया।
जनता के लिये यह अनुवाद बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और
मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस अन्तिम परिश्रम का उचित
आदर किया जायगा।

ता० ६ मार्च १६३७

हरनारायण शास्त्री

महामान्य श्री १०८ स्वामी भोले वाबा

<sup>&</sup>quot;'यह अनुवाद सब दोषों से रहित है। मूल के भावों की रहा की गई है। लेखक ने बडे परिश्रम श्रीर विचार से शब्द चुने हैं। एक श्लोक का श्रनुवाद एक ही पद्य में बिना खेंचातानी के सरल श्रीर सुवीध भाषा में रखकर श्रनुवादक ने एक बड़ी कमी पूरी की है""।

#### \* 军F要军事 \*

## [ व्याख्यान-वाचस्पति स्व० श्री पंडित दीनद्यालु शर्मा ]

श्रीमद्भगवद्गीता हमारे धर्म-प्रन्थों में एक परम उज्ज्वत श्रीर जगमगाता हुआ ऐसा रत्न है जिसके प्रकाश में, आध्यात्मिक ज्ञान, कर्म-अकर्म-बोध, योग एवं संन्यास के सिद्धान्त, शान्ति-प्रदायिनी भक्ति और हिन्दू-धर्म के गूढ़ तत्त्व मनुष्यमात्र को संचेष में किन्तु स्पष्ट रीति से दिग्वाई देते हैं।

ससार की प्रायः समस्त भाषाओं में इस श्रद्धितीय प्रन्थ के श्रमेक श्रमुवाद हो चुके हैं, परन्तु तो भी में जिस समय, संस्कृत भाषा से श्रमभिज्ञ धर्मेषिय गीता प्रेमियों को भाषा-पाठ करते दुए देखता था तब मुक्ते यह हार्दिक श्रभिलाषा होती थी कि यदि इस प्रन्थ-रत्न का श्रमुवाद गाने योग्य मधुर भाषा कविता में हो जाय तो गीता प्रेमियों को श्रपूर्व मुविधा एवं लाभ हो।

इसी बीच में मेरे मित्र म० म० पं० हरनारायण जी शास्त्री विद्यामागर ने पं० दीनानाथ भागव 'दिनेश' को मुक्तमें मिलाते हुए कहा कि, 'ये मेरे प्रिय शिष्य हैं और इन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता का पद्मानुवाद हरिगीनिका छन्द में बहुत ही प्रशंसनीय बनाया है।' अनुवाद को सुनकर और देखकर मुमे अत्यन्त प्रसन्नता हुई फिर तो कई बार मनोनिवेश पूर्वक मैंने इसके विशिष्ठ-विशिष्ठ अंशों को सुना। मूल प्रन्थ के भावों को बिना साम्प्रदायिक खेचा-तानी के स्वाभाविक और सरल भाषा मे पाकर अनुवाद की सफलता का सबसे श्रेष्ठ और आवश्यक गुग्ग सुमे इसमे मिला। अनुवादक को इस अनुवाद में आशातीत सफलता हुई। एक स्रोक का अनुवाद एक ही पद्य मे किया गया है। अनुवाद की भाषा परिमार्जित, ललित और सरल होते हुए भी अत्यन्त सरस और ओजस्विनी है। माधुर्य और प्रसाद गुग्ग देखकर अनुवादक के कठिन परिश्रम की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता।

वेदान्त-प्रनथ होने पर भी इसमें काव्य के गुण होने से काव्य के पढ़ने का त्रानन्द त्राता है; उदाहरणार्थ:—

> मुक्तसे परे कुछ भी नहीं संसार का विस्तार है। जिस भांति माला में मणी मुक्तमें गुथा संसार है।।

त माति माला म मेखा मुक्तम गुया संसार ह × × ×

कहते उसे ही योग जिसमें सर्व दु:ख-वियोग है। दृढ़ चित्त होकर साधने के योग्य ही यह योग है।।

इस छन्द की गायन-शैली इतनी मधुर श्रीर सरस है कि मेरे निश्चय में श्रवीध बालक तथा ख्रियां भी इसकी सरलता से कंठस्थ करके गाते हुए समयानन्तर यथार्थ ज्ञान श्रीर धर्म लाभ कर सकते हैं। मेरी हार्दिक श्रिभलाषा है कि घर-घर में इस प्रन्थ का प्रचार हो।

## FOREWARD.

#### N. V. THADANI ESQ. M. A.

The Bhagavad Gita is, by common consent, regarded as a New Testament of Hinduism, and is accepted without question by the most diverse faiths that constitute this religion. Indeed, there are many who hold that there is perhaps no sacred book in the world to equal it in the pure sublimity of its teachings, and the lofty, yet practical, character of the ideal it places before the average man, It inculcates simple belief in one God as the Supreme creator upholder, destroyer; and renewer of Life; and emphasises knowledge and enjoins Action.reconciling them both in its idea of Sacrifice. It tells us that a man cannot desist from action,—for that will be the end of his Life-and all that he can do is to renounce its attachment and fruit; and when, selfless & free from desire, he engages in it with restraint, in the name of God, and for the benefit of all-he performs Action as a Sacrifice, is untouched by any taint and becomes free for ever.

The Bhagavad Gita has been translated in a number of languages in the world; and there is perhaps on language in India which has not a rendering of it in prose or verse. The number of translations in Hindi is a legion, and the only excuse for a new rendering is that it should reproduce the spirit of the original, or clarify what is obscure, more fully than has been done before. A rendering in verse often combines a few advantages with a number of drawbacks While it may reproduce the lilt of the original, it often adds new matter, and misses the spirit and increases the difficulty of the original. But Pt. Dina Nath Bhargava Dinesh has succeeded in avoiding these pitfalls. He has selected a metre which is of almost the same length as the original, and is admirably suited to reproduce its melody and charm; at the same time it is so flexible that it can easily be adapted to the genius of both Sanskrit and Hindi, as well as Urdu & Persian. At the same time by making a judicious use of Sanskrit words and expressions still current in modern Hindi, and writing in a simple but chaste language, the author has succeeded in combining the charm of the original with the elegance of the vernacular. I have no doubt that the book will make a wide appeal to both the serious student and the average man. I have listened to its recitation with a thrill of joy; and write this Foreword as a mark of gratitude Pandit Dina Nath has his claims as an old student; but I am still more indebted to him for the pleasure he has given me,

Hindu College, Delhi 24th January, 1937.

N. V. THADANI.

## दो शब्द

### श्रीलच्मणनारायण गर्दे

श्रीहरिगीता श्रीमद्भगवद्गीता का प्रतिक्षोकी हिन्दी अनुवाद है। अनुवाद-कर्ता है ऑल इण्डिया रेडियो द्वारा गीता सुनने-वालों के चिरपरिचित पं० दीनानाथ भागव 'दिनेश' दिल्ली के "मानवधर्म" के कुशल धर्मनिष्ठ सम्पादक। 'दिनेश' जी की गीता मैंने ऑल इण्डिया रेडियो से जब सुनी तो मुभे बहुत ही आनन्द हुआ। मैंने मन ही मन कहा कि इस ऑल इण्डिया रेडियो के संचालक जो कोई हों, इसमें सन्देह नहीं कि 'दिनेश' जी से गीता कहलाने के रूप में उनके द्वारा बड़ा ही मंगलकाय हो रहा है।

गीता के श्लोकों मे एक विलच्च मन्त्रशक्ति है, जिसके प्रभाव की कोई मर्यादा नहीं बांधी जा सकती, न गीतार्थ का कोई भी अनुवाद, भाष्य, वार्त्तिक या टीका उस अर्थ के मुक्त स्रोत में कोई वांध वांध सकती है। जितने भी साम्प्रदायिक अनुवाद या भाष्यादि होते हैं, सब अपने समय की विशेष परिस्थिति, उस समय के समाज की विचार-प्रणाली तथा वैयक्तिक धारणाओं और घिशिष्ठ अनुभवों से मर्यादित होते हैं। साम्प्रदायिक प्राकार के अन्दर विधा हुआ। गीतार्थ अपने स्वामायिक मुक्त स्रोत को ढांके ही रहता है। इसिलये गीता के सबसे अच्छे और प्रामाणिक अनुवाद वहीं कहे जा सकते हैं जो गीता के अर्थपूर्ण शब्दों का अनुवाद करने में अपनी और से अपने समय, समाज या व्यक्तित्व की कोई वात नहीं मिलाते श्रीर जहां तक होता है इससे वचने की सावधानी रखते हैं।

श्री 'दिनेश' जी की यह श्रीहरिगीता ऐसा ही एक प्रामाणिक श्रमुवाद है, यह मृल गीता में मिला मिलाकर देखने से यष्ट हो जाना है। श्रीहरिगीता में सम्पूर्ण मृल गीता दी हुई है श्रीर मृल के प्रत्येक रलोक के मामने ही उसका हिन्दी प्रतिश्लोक भी। • किसी भी प्रनथकार की कोई कृति उसकी निष्ठा का ही प्रतिबिम्ब हुआ करती है। यदि उस कृति में उसकी निष्ठा नहीं है तो वह कृति कोई चीज नहीं है। इस दृष्टि से "श्रीहरिगीता" दिनेश जी की गीता-निष्ठा का ही फल है और निष्ठा ही वह बल है जिससे गीतार्थ प्राप्त होता है। निष्ठा का ही यह प्रसाद है जो इस प्रासादिक वाणी के साथ "श्रीहरिगीता" के रूप में प्राप्त दृष्टा है।

ऐसे प्रामाणिक श्रनुवादों से यह लाभ होता है कि एक तो चीन श्रपने श्रसली रूप में मिलती है श्रीर दूसरे प्रत्येक पाठक को वह धैर्य श्रीर उत्साह प्राप्त होता है, जिससे गीतार्थ की व्यापकता में वह स्वच्छन्द विहार कर सके। गीता की मन्त्र-शक्ति उसकी सतत सहायक होती है।

गीता पहले-पहल कुरुन्तेत्र की रण्भूमि में सुनाई गई और उससे जंगन्मंगलकारक धर्मराज्य स्थापित हुआ। तव से ४१०२ वर्ष बीत चुके हैं, पर गीता का यही आदि और अन्त नहीं है। अनादि अनन्त तत्त्व का प्रतिपादन कर शाश्वत धर्म और पेकान्तिक सुख का रास्ता बतानेवाली गीता का जीवन स्रोत अखण्ड और अमिट है। जो कोई आर्त्त होकर पुकारे, उसके लिये गीता का वरद हस्त, आज भी प्रत्यन्त है। गीता को आज भी और जाने कितनी बार आगे भी उसी ज्ञान, धर्म और सुख का जगत् को दान करना है। इसलिये 'श्रीहरिगीता' का यह अवसर गीता के ही उस कार्य का एक महान् अवसर है। इसमे कोई संदेह नहीं कि इससे देश, जाति, समाज और जगत् का मङ्गल होगा।

विनीत— त्रह्मग्रानारायग् गर्दे

## अनुवाद कैसा ही ?

संस्कृत से श्रनभिज्ञ होने के कारण श्राज के नर-नारी गीता का लाभ नहीं ले पाते। गीता के श्रनुवाद हैं परन्तु श्रधिकांश श्रनुवाद, भाष्य श्रीर टीकाएँ पाठकों को गीताज्ञान तक पहुँचने से पहले ही श्रपने में उत्तमा लेते हैं। श्रतः संस्कृत से श्रनभिज्ञ पाठकों के लिये एक ऐसा श्रनुवाद चाहिये जिसमें—

- मूल का माव विना घटाये-वढ़ाये ज्यो का त्यों रहे।
- २. शब्दों की खींचातानी श्रीर साम्प्रदायिकता न हो।
- व्यर्थ स्पष्ट सीधा सरल ख्रीर सुवीध हो ।

श्रीहरिगीता को मैंने कई बार पढ़ा। एक सरसता श्रीर ग्रानन्द का वातावरण वन जाता है। लेखक की अनुभृति, मनोयोग श्रीर शब्द-विज्ञान-कला की एक श्रविरल धारा तरल सरल श्रीर मनोहारी काव्य में प्रवाहित हो रही है। मेरे विचार में यह साधारण कार्य नहीं है। इसमें निःसन्देह भगवत-प्रेरणा श्रीर प्रसाद है। गीता प्रेमियों के लिये श्रीहरिगीता एक श्रद्धितीय उपहार है। गीता के मन्त्र देव-नागरी में देखकर मुक्ते वहा श्रानन्द हुश्रा, में चाहता हूँ कि जनता इसमें समुचित लाभ ले। लेखक का प्रयत्न सफल श्रीर सराहनीय है। भगवान् उमे श्रीर भी श्रधिक सफलता श्रीर साहस दे जिसमे हमारे श्रन्य ग्रन्य भी इसी रूप में जनता के समन्त श्रा सकें।

— गोपालनाथ स्थानन्दमूर्ति पड्दशंनाचार्य

पिग्रित मृल को भाव यथावत, रंच नहीं मनमानो विवाद है। हरिगीतिका में हरिगीता रच्यो, खच्यो विश्व की बुद्धिमे ख्रानंद नाद है।। मन कायिक वाचिक वासना की, ख्रिलिनीन को दायक प्रेम प्रसाद है। धनिवाद के योग उद्दे भयो मानो, दिनेश 'दिनेश' को ये ख्रमुवाद है।।

—श्री रघुनाथ कवि



थी पं० दीनानाथ भागेन दिनेश

### 🕒 छठा संशोधित संस्करण

मैंने जब प्रथम बार गीता को पढा तो एक विलक्षण रुचि श्रीर स्फूर्ति जागृत हुई। एक दो श्लोक जो सुक्ते बहुत प्रिय लगे, उनका मैंने हरिगीतिका छन्द मे हिन्दी पद्यानुवाद कर जिया श्रीर उन्हीं को गाते-गाते सम्पूर्ण गीता का श्रनुवाद श्रनावास ही हो गया।

गुरुजनों श्रीर नित्रजनों ने इस अनुवाद के प्रकाशन की प्रेरणा दी। प्रथम-संस्करण को जनता-जनार्दन ने हाथो-हाथ श्रपनाया श्रीर सुक्ते जान पढा कि मेरा अर्पण स्वीकृत हम्रा है।

दूसरा, तीसरा, चौथा थ्रौर पांचवां संस्करण प्रकाशित हुआ श्रौर श्रब यह छुठा संस्करण सेवा में प्रस्तुत है। कागज तथा श्रन्य श्रसुविधात्रों के कारण 'श्रीहरिगीता' की बढती हुई मांग कभी पूरी नहीं की जा सकी। प्रत्येक सस्करण के पश्चात् नये सस्करण की बहुत समय तक प्रतीचा करनी पडती है, इसके लिये में चमा-प्रार्थी हूँ।

इस नये सस्करण मे कुछ संशोधन श्रीर परिवर्धन किया गया है, श्राशा है वह रुचिकर श्रौर लाभप्रद होगा। गीता की एक विस्तृत च्यावहारिक टीका 'गीताज्ञान' के नाम से श्रवता भी प्रकाशित की गई है। वह मेरे रेडियो पर दिये गये प्रवचनो का परिमार्जित संकलन है। सचतो यह है कि गीता के विषय से जो कुछ लिखा जाय कम है। युग-युग के मानव-जीवन में चिरतार्थ होने की श्रपनी मौलिकता के कारण बहुत कुछ लिखा जाने पर भी इस दिन्य-प्रन्थ के नित्य नव-नव संस्करण होते रहने स्वाभाविक हैं।

भारतीय तत्त्व-ज्ञान श्रीर श्राध्यात्मिक जीवन के इस ग्रन्थ का ऐसा रहस्यमय ईश्वरीय प्रतिपादन है कि इसके अनुवाद में भूल और अम सम्भव है। वह विश्व-पुरुष जैसा बुद्धियोग देता है, उसीसे उसका कार्य करके उसीके श्रर्पण करने में मनुष्य तो निमित्तमात्र है। वह स्त्रीकार करता है, इसी में सन्तोष है। दीनागय दिने श

श्रीकृष्ण-जन्माष्ट्रमी श्रगस्त १६४२

# गीता महिमा

गीता हृद्य भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार हैं। इस शुद्ध गीता-ज्ञान से ही चल रहा संसार है।। गीता परमविद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर त्रक्ष रूपी मोचकारी नित्य गीता-ज्ञान है।। यह मोह माया कप्टमय तरना जिसे संसार हो। वह वैठ गीता-नाव में सुख से सहज में पार हो।। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय मंडार है। श्रुति, उपनिपद्, वेदान्त-ग्रन्थों का परम श्रुभ सार है।। गाते जहां जन नित्य हरिगीता निरन्तर नेम से। रहते वहीं सुख-कन्द नटवर नन्द-नन्दन प्रेम से ।। गाते जहां जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान हैं। तीरथ वहीं भव के सभी शुभ शुद्ध त्रौर महान हैं।। धरते हुए जो ध्यान, गीता-ज्ञान का तन छोड़ते। लेने उसे माधव मुरारी त्रापही उठ दौड़ते।। मुनते - सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में। पाते परम-पद ठोकरें खाते नहीं संसार में ॥ पारस रूप विशेष, लोह वने सोना छए। गीता-ज्ञान 'दिनेश', मंस्ति-सागर सेतु है।।

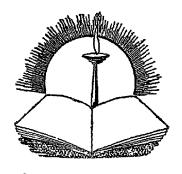

# गीता

# का जीन

#### गीता ?

गीता, मानव-जीवन के लिये रचनात्मक कार्य-क्रम है। यह मानवधर्म का वह सुन्दर महाकाव्य है, जो जीवन को उत्साह, आनन्द और कर्म-प्रेरणा से मर देता है। यानवमात्र की उन्नत और उदार आवश्यकताओं की पूर्ति गीता से होती है।

गीता, योगेश्वर श्रीकृष्ण की वंशी का वह गीत है, जिसकी प्रत्येक ध्विन, सत्य और सुन्द्रता से सम्पन्न आध्यात्मिक जीवन को जगानेवाली है।

गीता का अमृत-सन्देश जीवन को स्फूर्ति और रूप देकर उभारता है। सत्य को सुन्दर बनाकर व्यवहार मे लाना और विश्व के भोग भोगते हुए भी सच्चिदानन्द से दूर न जाना, गीता के कर्मयोग की विलक्षणता है।

इस दु:खी संसार में वहीं सुखी है, जो कर्म करते हुए गीता के गीत गुन-गुनाता रहता है। कर्तव्य-वोध के लिये गीता, ज्ञान की कामधेनु है। गीता, स्वधर्म को भूलकर, ससार के सन्नाम से भागते हुए, दु:खी नर को धर्म का सन्देश त्रीर विजय का वर देनेवाली विश्व पुरुप की दिव्य वाणी है।

गीता, सर्वसाधारण के लिये खुलभ वेदों का अवतार हैं श्रीर सम्पूर्ण शास्त्रों का सार हैं। गीता में व्यक्ति श्रीर समष्टि से सम्बन्ध रखनेवाली प्राथमिक शिचा से उच्चतम तत्त्व ज्ञान तक की श्रखण्ड जीवन-धारा बहती है। गीता के रहस्य में जीवन की सफलता है, गीता के दर्शन में विश्व का विराट् रूप है। गीता में श्री, विजय, विभूति, नीति, समृद्धि श्रीर सम्पन्नता का निवास है।

गीता मे वह शान्ति श्रोर श्रानन्द का मार्ग है, जिसे प्रत्येक प्राणी ढूंढ रहा है। गीता मे धर्म का वह सार-मर्म है, जिसकी प्रत्येक जीवन को श्रावश्यकता है। गीता महाप्रतापी परात्पर पुरुप श्रीकृष्ण के पाछ्वजन्य का जय-घोप है। गीता जीवन की जटिल महाभयानक युद्ध-सूमि पर गाया हुआ युद्धोपनिषट् है।

गीता मनुष्य में निभय, सुखी, विजयी श्रौर स्वतन्त्र जीवन जीने की महाशक्ति भर देती है।

#### गीता का वोध—

गीता की थाह पाण्डित्य से नहीं, कर्म से मिलती है। कुरु लेब (कर्मभूमि) की ऊँची-नीची भयंकर स्थिति में दैवीरथ (देह) पर बैठा हुआ योद्धा (जीब) जब अपने संचालक (परमात्मा) के साथ एक प्राग्त हो जाता है, तब बठ गीता-ज्ञान का अधिकारी होता । श्रीर जब श्रद्धा तथा प्रेम-पूर्वक वह इस श्रधिकार की रचा करता है, तब वह गत-सन्देह होकर ईश्वर की आजा का पालन करता हुआ सफल-प्रयत्न होता है। गीता के राज-मार्ग का द्वार कर्म-तत्पर पुरुप के लिये सदा खुला रहता है।

केवल भाषा-ज्ञान और भाष्यों के विवाद-प्रस्त विस्तृत विवेचनों से गीता का विराट्-दर्शन अशक्य है। कर्म-चेत्र मे जिसकी जितनी सूद्म सत्य शिव सुन्दर उदार और विशाल दृष्टि होती है, गीता-दर्शन उसके लिये उतना ही स्पष्ट होता है।

युग-युग में महापुरुषों ने श्रपनी-श्रपनी दृष्टि से गीता का दर्शन किया है। यद्यपि गीता एक ही है और उसका एक ही निश्चित स्पष्ट और महान् स्वरूप है, तथापि देखनेवाले उसे श्रपनी-श्रपनी श्रांखों से अनेक रूपों में देखते हैं।

श्रीशंकर जैसे महान तपस्वी आचार्य ने अपनी मायावाद-प्रधान दृष्टि से गीता में संन्यास-ज्ञान के दर्शन किये। श्रीरामानुज ने ज्ञणभंगुर माया से परे ब्रह्म और जीव का सम्बन्ध जोड़, परा-भक्ति द्वारा जीवन की पूर्णता पाने का मार्ग गीता में देखा। राष्ट्र के गौरव प्रकार्य्ड पंडित लोकमान्य तिलक ने अपनी कर्म-प्रधान दृष्टि से गीता में कमे-योग के दर्शन किये। इस युग के परम योगी श्रीश्ररविन्द ने गीता में—कमें, भक्ति श्रौर ज्ञान की पंजित-पावनी त्रिवेणी में गोता लगा, तीनों योगों के समन्वय में जीवनोपयोगी व्यावहारिक ज्ञान के दर्शन किये

गीता में हमें उस जीते-जागते कर्म-प्रेरक परम-तत्त्व के दर्शन

करने हैं, जिससे सन्तप्त अशान्त और स्वधर्म को मूले हुए अर्जु न की क्षीवता नष्ट हुई, जिससे उसे आर्यत्व का स्मरण हुआ, जिसने उसमे परम पुरुषार्थ जगाया और उसे राजसीभाव तथा माया-ममता से हटाकर देवी-कर्म में नियुक्त किया। हमे सन्देह-रहित और निर्भय होने के लिये ईश्वरीय वाणी सुननी है और उसके अनुसार स्वधमें का आचरण करना है। कुरुत्तेत्र के समान रक्त-रंजिता नर्दक भूमि को भी स्वयम-पालन से आध्यात्मिक, स्वतन्त्र, अनुएण और अखंड धर्मभूमि बनाने के लिये हमें गीता के जान की आवश्यकता है।

हमारे कमें श्रानन्द से भर जाये, हमारा प्रेम सानवमात्र में भगवत्-भाव भरदे श्रीर हमारा ज्ञान सम्पूर्ण श्राध्यात्मिक तथा वौद्धिक विकास का सहायक होकर जीवन को ईश्वरीय कमों का चेत्र वनाने में सफल हो—हम सब सत्य मे स्थित हों, यांग-चेम की चाह श्रीर चिन्ता से मुक्त हों श्रीर श्रात्मवान् बनें यही हमें गीता से सीखना हैं।

कमें को बन्धन श्रीर त्याज्य मानकर जो श्रकमंण्य प्राणी जीवन की निधि खो चुके हैं. म्वतन्त्रता (जीवन-मुक्ति) के श्रानन्त्र का श्रनुभव जिन्हें स्वध्नचन् हैं. इसी जीवन में स्वर्ग-सुख का उपभोग छोड़कर जो मरने पर स्वर्ग पाने की श्रिभलापा करते हैं श्रीर जो गीता के ज्ञान का श्रिधकार खोकर दीनभाव से कहते हैं कि गीता को समक लेना महान् दुष्कर है. उनके हृदय में कभी गीता के ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। हमे सहायता और प्रकाश के लिये गीता की च्राण-च्राण में नयी रुचि उत्पन्न करनेवाली विलव्या वाणी सुननी है, गीता के जीते-जागते सन्देश से कर्म की प्रेरणा और स्फूर्ति लेकर मर्त्य जगत् को अमृत से भरना है, असत् से सत् की ओर चलना है।

कर्म और ज्ञान के दोनों हाथ जोड़कर हार्दिकभक्ति से गीता की वन्दना करते ही जीवन के स्वरों में गीता का संगीत गूंज उठेगा। गीता का तस्व

कुरु त्तेत्र की भूमि संसार का विस्तृत त्तेत्र है। यहां प्रत्येक जीव को प्रतिपल युद्ध करना पड़ता है। इस भूमि मे नाना प्रकार के गुण और होप मानव-मन मे जागते है। विचार-शक्ति और कर्म-शक्ति का भयंकर संघर्ष होता है। प्रतिकूल और अनुकूल भावों का वेग आंधी की भांति उठकर रोम-रोम में कम्पन कर देता है। ऐसे समय मे द्या, धर्म और साहस भी थोड़ी-सी शिथिलता और दर्प आने पर मोह, भ्रम और क्षतिवता मे परिणत हो जाते है। मनुष्य कि-कर्तव्य-विमृद्ध होकर युद्ध करने की योग्यता और शक्ति खो बैठता है। अवसर पाकर दीनभाव उसके हृदय मे प्रवेश कर जाते है और आश्चर्य तो यह कि वह अपने ज्ञान और वीरत्य से ही अपनी हीनता का पोपण करता है। अर्जु न की यही स्थिति थी और बहुधा संसार के धुरन्धर ज्ञानी-ध्यानी वीरों से लेकर साधारण पुरुषों तक के सन्मुख ऐसी परिस्थितियां आती हैं। इन परिस्थितियों के संभावात मे जिनके पैर उखड़ जाते है, वे स्वर्ग-सुख और सन्मान

खो देते है, संसार में सर्वत्र उनकी निन्दा होती है, स्वधर्म का पालन न करके ने स्वयं अपना जीवन नष्ट करते हैं श्रीर अपने धर्म तथा राष्ट्र को शक्तिहीन कर देते हैं।

मोह और विपाद-प्रस्त प्राणी के लिये वल, शाम्त्र-ज्ञान, कुल का श्रभिमान और सम्पूर्ण प्रेरणायें निरर्थक हैं। ऐसी दशा में स्थिर रहने के लिये वीरत्व श्रीर ज्ञान के साथ-साथ भगवत्-कृपा की विशेष उपयोगिता है।

जीवन एक युद्ध है। मनुष्य के भीतर श्रीर वाहिर कुरू चेत्र का वड़ा मैदान है। देवताश्रों श्रीर दानवों मे, सद्गुणों श्रीर दुर्गुणों मे, पाएडवों श्रीर कौरवों जैसा युद्ध छिड़ा ही रहता है।

भीष्म, द्रोण श्रौर कर्ण-जैसे तेजस्वी महारथी भी दुर्गु गों के साथ रहने से नष्ट हो जाते हैं।

परमेश्वर के साथ रहनेवाले सटा विजय पाते है। गीता विजय का महामन्त्र है।

कर्म के मार्ग मे असावधानी श्रीर श्रहंकार से धीर-वीर भी मोह में पड़ जाते हैं। परन्तु जो भगवत्कृपा की मांग करते हैं, उनके लिये वह सर्वदा सुलभ है। श्रजु न को श्रीकृष्ण की कृपा श्राप्त हुई, मित्र श्रीर सम्बन्धी के नाते नहीं, शरणागत के नाते। इसी कृपा के फल स्वरूप श्रजु न ने ईश्वरीय वाणी—गीता सुनी।

परिणाम, पौरूप श्रीर लोक-संग्रह का विचार करके कर्म करने में मनुष्य की मनुष्यता है। जब मनुष्य श्रपने धर्म के श्रनुसार प्राप्त-पौरूप से. साहित्रक परिणाम देखकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तव कर्म, बन्धन-कारक नहीं होता। ऐसा कर्म करनेवाले चाह और चिन्ता से दूर रहते हैं और बुद्धिवाद से व्यर्थ विवाद और कुतर्क का आश्रय नहीं लेते।

संसार में सुख राई के समान है और दु:ख पहाड़ों जैसा।
सुख और दु:ख की खाइयों में न गिर कर जो उन्हें लांघता हुआ
आगे बढ़ता है, यही लोक-परलोक दोनों में मुक्त रहता है।
कर्म-मार्ग की बाधाओं को चीरता हुआ उमंग और उत्साह से
बढ़नेवाला सदा रामराज्य का सुख भोगता है—मुक्ति उसीके लिये
है। कर्महीन न जीवन में मुक्त होते और न मरने पर। जीवन
कर्म के लिये मिला है। कर्म के अधिकार का लाभ उठाकर नित्य
नूतन प्रगति करना जीवन है, कर्म छोड़कर बैठ जाना मृत्यु है।

इन्द्रिय-सुखों की कामना, स्वार्थ श्रीर फल के लिये कर्म करने से मूल श्रीर श्रपराध होते हैं। कामना से जीवन उदास श्रीर चिन्तित बन जाता है। श्रतः फल पाने के लिये नहीं, कर्म पूरा करने के लिये ज्याकुल रहना चाहिये। कर्म पूरा होते ही नित्य-तृष्ति का मधुर फल मिलता है। मन-वचन को एक करके हृदय से कर्म करो ! प्रत्येक श्रवस्था में श्रागे वहते चलने का नाम कर्म-योग है।

बुद्धि निर्मल हो जाय, सुख और दुःख में पड कर रास्ता न भूले, पाप और पुण्य से ऊपर उठ कर कर्म करे, तो कर्म में कुशलता आ जाती है। कुशलता से कर्म करने को 'योग' कहते हैं। योग-बुद्धि से किया हुआ छोटा-सा कर्म भी महान वन जाता है। तुलाधार वैश्य अपने प्रत्येक आचरण के बाट से जीवन की तराजू पर भगवान को तोलता था, कवीर लाभ-हानि से अपर उठकर चढ़िरया बुनने मे अपनी आत्मा उँडेल देते थे, विदुर ने भाव-बुद्धि से रूखे-सूखे भोजन को भी स्वादिष्ट बना दिया। दुर्योधन के अहंकार से मेवा-मिष्टान्न भी नीरस और तामसी हो गये। बुद्धि और भाव है, जो मनुष्य के कमीं को देवताओं का कमें बना देते हैं।

#### ग्रात्मा--

कर्म करने में लाभ-हानि, जीवन-मरण, विजय-पराजय, सुख-दु:ख कुछ भी प्राप्त हो, परन्तु किसी भी प्राप्ति में ध्येय से विचित्तत होना अथवा अधीर और भयभीत होकर कमें का गाएडीव छोड़ देना महान् पाप है। इस पाप से आत्मज्ञानी पृम्प बचे ही रहते हैं। आत्मा पापों में लिप्त नहीं होता, आत्मा भरता नहीं, जन्मता नहीं, शरीर का वध हो जाने से भी उस गर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। आत्मा नित्य है, सर्वगत है, अचल है और सनातन है, ऐसा जानकर आत्मवान पुम्प निर्भय, निर्वन्द्द और निर्विकारी रहते हैं।

श्रात्मवान पुरुष स्वधर्म से विमुख नहीं होते, साहम नहीं छोड़ते, कर्तव्य-युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते। वे जीवित रहते हैं तो प्रतिभाशाली, गोरव-सम्पन्न जीवन जीते हैं श्रोर कर्म-युद्ध में श्रपनी विल देते हैं तो स्वर्ग का सिहासन प्राप्त करते हैं।

छ।त्मव।न् होने के लिये कर्म का प्रमाट-रहिन, एकनिष्ठ

श्राचरण श्रनिवार्य है। जिसकी बुद्धि में निश्चय के मेरुद्ण्ड का श्रभाव है, वह सब साधनों को प्राप्त करके भी कर्म-चेत्र में डिग जाता है। निश्चलबुद्धि से किये हुए कमें का थोड़ा-सा श्राच्रण भी भय श्रीर विध्नों के भारी पर्वतों को तोड़ देता है। कर्म—

कर्म करने के अधिकार का लाभ उठाने के लिये योग में स्थित होना आवश्यक है। चित्त-वृत्तियों को एकाप्र करके, जीव और आत्मा का सम्बन्ध जोड़कर अन्तर और बाह्य को एक करके, बुद्धि से कमें करने का नाम ही योग है। योग में द्वन्द्वीं और विकारों का स्थान नहीं है। अनासक्त कर्मयोग की सिद्धि द्वन्द्व और विकारहीन बुद्धि-योग से होती है।

गीता में कर्म की सिद्धि का प्रधान साधन बुद्धि-योग है। बुद्धि-योग के लिये ही गीता में स्थितप्रज्ञ का वर्णन है। स्थित-प्रज्ञ--

स्थितप्रज्ञ गीता का जीवनमुक्त लोहपुरुप है। उसका मन, आत्मा के अख़रुड आनन्द की तरंगों पर खेलता है। कामना के खिलौने उसे मोहित नहीं कर पाते। सुख में वह अधिक सुख की चाह नहीं करना, दु:ख में दु:खी नहीं होता; राग, मय और क्रोध उसके संकेतों पर नाचते हैं। प्रसन्नता स्थितप्रज्ञ के समस्त दु:खों को ढक लेती है। समुद्र में जैसे नदियाँ समा जाती है, उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ में संसार के सारे विपय समाजाते है। वह अखंड शान्ति, परमानन्द और ब्राह्मीस्थित में निवास करता है। आनन्द, राान्ति, सुख और बुद्धि-योग की प्राप्ति के लिये भी भ्रम मिथ्याचार और आत्म-वंचना से जीव कर्म से पीछे हट जाता है। कर्म-पथ से विचलित होते ही वह एक संकट-संप्राम में घिर जाता है। ऐसी अवस्था में संस्कारी पुरुप अशान्त और संतप्त हो जाने पर अपने परमात्मा से निश्चित और कल्याणकारी मार्ग-दर्शन की मांग करता है। परमेश्वर की शरण लेनेवाले की सब मांगे पूरी होती है।

#### यज्ञ---

मनुष्य की मांग पर उसके कल्याण के लिये परमेश्वर उसे यज्ञ-चक्र देता है। यज्ञ कल्पगृत्त है, उसका फल अमृत है। यज्ञ-कर्म, जीवन को गित और नियम देते हैं। सांसारिक सुख और ब्रह्मज्ञान दोनों का ज्यावहारिक समन्वय यज्ञ में होता है। यज्ञ, गीता में निष्काम कमेथोग की ज्याख्या है। यज्ञ के प्रभाव से किसी की कोई कामना अपूर्ण नहीं रहती।

देव-पूजन, अर्पण, संगठन, दान और लोक-संप्रह द्वारा जब एक-दूसरे का घाटा पूरा किया जाता है, तब यज्ञ सम्पूर्ण होता है। यज्ञ देवता और मानवों का परस्पर आदान-प्रदान है। निरन्तर भगवान में टिके रहना और भगवत्-चेतना से युक्त होकर सदाचार-पूर्ण कर्म करना सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। यज्ञ-कमें में भी आसक्ति और मिथ्याचार होने से मानव की देवीशक्ति चीण हो जाती है और देव-भाव का लोप हो जाता है।

यज्ञरूप त्रनासक्त कर्म-योग में विद्न डालनेवाले मनुष्य के

तीन महान् रात्रु है—काम, क्रोध श्रौर लोभ। इन तीनों ने ज्ञान श्रौर विज्ञान को नष्ट करने का संकल्प किया हुआ है। श्रतः इन रात्रुश्रों पर विजय प्राप्त किये विना ज्ञान की श्रांख नही खुलती। ज्ञान की र्राष्ट्र के विना कर्म श्रौर श्रकर्म का यथाथे बोध नहीं होता।

इन मानव-शत्रुश्रों का विनाश करने के लिये हृद्र संकल्प, श्रात्म-विश्वास, ध्यान, एकाप्रता, योग, संयम श्रीर मन पर विजय पाने के साधनों का वर्णन गीता में किया गया है।

### समदर्शन--

सम्पूर्ण साधनों की सफलता समदर्शन में है। सबका सुख और दु:ख अपना ही सुख-दु:ख है। सब प्राणियों में समान रूप से देवाधिदेव परमात्मा का निवास है—ऐसा जानकर जो योगी कर्म में प्रवृत्त होता है वह सबमें श्रेष्ठ है। तपस्वी, ज्ञानी, कर्म-परायण सबसे ऐसे योगी का अधिक महत्त्व है। उसी योगी को गीता में 'भक्त' कहा गया है।

#### मङ्ग---

भक्त चराचर में अपने प्रियतम का मधुर दशेन करता है।
और अपना सर्वस्व उसके अपेंग्र कर देता है। महाभारत का
युद्ध केवल १८ दिन में समाप्त हो गया, परन्तु संसार का युद्ध
नित्य-निरन्तर चलता रहता है। इस युद्ध में लड़ते हुए जो भगवान्
को नहीं भूलता, प्राणिमात्र के लिये प्रेम और सद्भाव वितरण
करता है, वहीं सर्वेश्रेष्ठ भक्त है। ऐसे भक्त को सगवान्
स्वयं दिव्यदृष्टि प्रदान करते हैं; जिससे वह विश्व का विराट्

दशंन करता है। जो विश्व दर्शन, जो विश्व-ज्ञान और जो विश्व-विजय किसी धर्म, यज्ञ, तप, दान आदि से प्राप्य नहीं है, वह एक अनन्य भक्ति से सम्भव है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है—केवल परमात्मा के लिये कर्म करना, देवी गुणों की उपासना, अनासक्ति, सव प्राणियों से वैरहीन होना और सवका मित्र होकर रहना। यही गीता का अमृतधर्म है। इस अमृत का पान करनेवाले भगवान को परमित्रय होते हैं।

गीता मनुष्य मे ऐसे परमेश्वर की प्रतिष्ठा करती है जो मनुष्य के साथ उठता-वैठता, वोलता और खेलता है, उसे प्रत्येक परिस्थित पर विजय पाने के लिये बुद्धि और वल देता है। हृद्य-देश मे परमेश्वर का अवतरण होने पर ही दिन्यहृष्टि अथवा ज्ञान की आंख खुलती है; मुक्ति का निश्चित और स्पष्ट मार्ग मिल जाता है; पुरुप, पुरुपोत्तम को प्राप्त करके अखरड आनन्द मे विचरता है और जीवन-मुक्त हो जाता है।

जीवन्मुक्त किसी जीवन को बन्धन में नहीं देख सकता।
भूखे-नंगे, दु:खी-द्रिद्री और वेघरवार नर-नारियों को देखकर
वह दया-द्रवित हो जाता है। द्रिद्र-नारायण की सेवामें वह अपना
तन, मन, धन लगा कर प्रसन्न होता है, यही आस्तिकता है। ईश्वर
के पुत्रों को दु:ख देनेवाला अथवा दु:खी देखनेवाला नास्तिक है।
आस्तिक कभी चाह, चिन्ता और दु:खों में नहीं फँसता। वह
अपने पर और हृद्य में स्थित भगवान पर विश्वास करता है।

#### पुरुषोत्तम---

परमेश्वर की सत्ता श्रनन्त है. उनका ज्ञान श्रसीम है वे परम स्वतन्त्र है और अखण्ड श्रानन्द की निधि हैं। गीता के ज्ञातन्य पुरुष केवल भगवान ही है, वे त्तर श्रीर श्रत्तर दोनो से परे पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम के ध्यान श्रीर उपासना से विषाद-प्रस्त पुरुष गुणातीत होकर पुरुषोत्तम तक पहुँचता है।

पुरुषोत्तम से दैवीभाव का स्रोत उमड़ता है। दैवी-सम्पत्ति को धारण करनेवाले पुरुष, पुरुषोत्तम के ज्ञान के अधिकारी होते है और आसुरी-सम्पत्ति से फॅसे हुए नर-नारी संसार की धधकती हुई भट्टी मे दग्ध होते हैं।

#### दैवी सम्पत्ति--

दैवी-सम्पत्ति को धारण करने के लिये सात्विक आहार-विहार, सात्विक कर्म, सात्विक बुद्धि और सात्विक अद्धा का वर्णन गीता में किया गया है। सात्विक पुरुष स्वय सुखी रहता है और तप द्वारा संसार को सुखी वनाता है।

सत्य और तप में अनासक्त कर्म का वल और परमात्मा की प्राप्ति है। तप ही ज्ञान का मार्ग और निर्भय तथा शोक-रहित होने का साधन है। परमात्मा की पूजा, तप से तपे चरित्रवान पुरुषों द्वारा होती है। चरित्र नियत कर्मों से वनता है। नियत कर्म के त्याग से जड़वा. ईश्वरीय कोप, अज्ञान, द्वेप और दु:खों की निरन्तर वृद्धि होती है।

मृत्यु के सन्मुख आजाने पर भी तियत-कर्म अथवा स्वधर्म का त्याग न करना गीता का प्रथम और अन्तिम आदेश हैं। इस

ऋादेश का पालन करने के लिये सर्वस्य का त्याग और बिलदान करनेवाले की रत्ता स्वयं भगवान् करते हैं।

#### श्रनासक्त कर्म--

काम, क्रोध, लोभ, मोह, श्रज्ञान, श्रविद्या श्रादि की प्रेरणा से किये गये कर्मों मे सदा श्रासक्ति रहती है। श्रात्मा, परमात्मा श्रथवा पिवत्र मन की प्रेरणा से किये गये कर्मों को 'श्रनासक्त कर्म' कहते हैं। श्रपने स्वार्थ के लिये परपीड़ा, छल-कपट श्रौर हिंसा के कर्म करनेवाला श्रासक्त कहा जाता है। न्याय, सत्य, सेवा श्रीर कत्तेव्य-पालन के लिये कर्म करनेवाला श्रनासक्त है।

श्रीकृष्ण की कृपा से श्रर्जु न को श्रनासक्त कमें श्रथवा स्वधर्म का ज्ञान हुत्रा संदेह-रहित श्रर्जु न ने कर्म का गांडीव उठा लिया।

श्रीकृष्ण श्रीर श्रजु न का संवाद ब्रह्मविद्या श्रीर कर्म का सम्बन्ध जोड़नेवाला योगशास्त्र है। इस योगशास्त्र के ज्ञान से जीवन की कला जागती है। परमात्मा के साथ रहकर जो श्रपने, श्रहंकार की बिल देता है; श्रद्धा, तत्परता श्रीर सयम के पथ पर सावधानी से चलता है, उसका साथ परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते। पुरुप श्रीर पुरुषोत्तम के मिलन से कमे शुद्ध होता है, त्याग दौड़कर कमें का श्रालिंगन करता है, श्वास-श्वास से परमेश्वर का स्मरण स्वयं होने लगता है श्रीर मनुष्य सव श्रीर से हटकर देह श्रीर इन्द्रियों के प्रपंचों से छुटकर श्रपने से श्रिमन्न ब्रह्म को पा लेता है। शुद्ध कर्म करनेवाला भगवान की शरण लेता है श्रीर सव चिन्ताश्रों से मुक्त हो जाता है; भगवान उसे कर्तव्य-बुद्धि देकर सव प्रकार निर्भय कर देते हैं।

जहां कर्तव्य-बुद्धि का योग देनेवाले योगेश्वर श्रीकृष्ण रहते हैं श्रीर उनके साथ कर्म का गांडीव धारण करनेवाले श्रर्जुन रहते हैं, वहीं सुख सम्पत्ति, प्रेम श्रीर सद्भावना के श्रक्कर उभरते हैं।



🖈 श्रीगीतेश्वरायनमः 🕁



#### ऋर्थात्

## श्रीमद्भगवद्गीता का मूलसहित हिन्दी पद्मानुवाद

नर नित्य नूतन भाव से करते मनन गीता जहाँ। सुख कन्द नटवर नन्द नन्दन प्रेम से रहते वहाँ॥

---दिनेश

# श्रीमञ्जगवद्गीता

#### प्रथमोऽध्यायः

धृतराष्ट्र उत्राच—

धर्मचेत्रे कुरुचेत्रे समवेता युयुत्सवः।

गामकाः पाएडवाश्चैव किमकुर्वत संजय।।

संजय उवाच ---

ર

दृष्ट्वा तु पाएडवानीकं न्यूदं दुर्योधनस्तदा। त्र्याचार्यग्रुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्॥

Ę

पश्येतां पाराडुपुत्रासामाचार्य महतीं चमूम्। च्युढां द्रपद्गुत्रेस तव शिष्येस धीमता।।

8

त्र्यत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युघि । युगुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥

गीता सुगीता कर्तन्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। गीता का भली-मांति श्रध्ययन कर लेने के पश्चात् श्रौर शास्त्रों के विस्तार से लाभ ही क्या ? गीता सब शास्त्रों का सार है।

# स शहरिगीना स

## पहला अध्याय

राजा चतराष्ट्र ने कहा— १
राग्य-लालसा से धर्म-भू, कुरुचेत्र में एकत्र हो।
मेरे सुतों ने, पाएडवों ने, क्या किया संजय कहो॥
संजय ने कहा— २
तब देखकर पाएडव-कटक की व्यृह-स्वना साज से।
इस मांति दुर्योधन वचन कहने लगे गुरुराज से॥

₹

त्राचार्य महती सैन्य सारी, पागडवों की देखिये। तव शिष्य बुधवर द्रुपद्-सुत ने दल सभी व्यूहित किये।

૪

भट भीम श्रर्जुन से श्रनेकों शूर श्रेष्ठ धनुर्घरे। सात्यिक द्रुपद योद्धा विराट महारथी रणवांकरे॥

१ धर्मचेत्र । २ इकट्ठे । ३ सेना । ४ बहुत वडी । ४ सेना । ६ ट्यूह बना कर खडे किये ।

Ł

ष्ट्रष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्। पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः॥ ६

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्थवान् । सौभद्रो द्रीपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥

G

श्रस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निवोध द्विजोत्तम । नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते ।।

ζ

मवान्मीष्मश्च कर्गश्च कृपश्च समितिञ्जयः। त्रश्चत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तर्थेव च॥

Ī

अन्ये च वहवः शुरूा मदर्थे त्यक्तजीविताः । नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥

हरि सम जग कछु वस्तु नहिं, प्रेम पंथ सम पंथ। सद्गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहिं प्रन्थ॥ X

काशी-नृपति मट धृष्टकेतु व चेकितान नरेश हैं। श्री कुन्तिभोज महान पुरुजित शैन्य वीर विशेष हैं॥

Ę

श्री उत्तमीजा युधामन्यु, पराक्रमी वरवीर हैं। सौमद्र, सारे द्रौपदेय, महारंथी रणधीर हैं।।

ও

द्विजराज ! जो श्रपने कटक के श्रेष्ठ सेनापित सभी ।
सुन लीजिये मैं नाम उनके भी सुनाता हूँ श्रभी ।

हैं त्राप फिर श्रीभीष्म, कर्ण, त्रजेय कुप रखधीर हैं। भूरिश्रवा गुरुपुत्र त्रीर निकर्ण से वलवीर हैं।

٤

रण साज साजे निपुण शूर श्रनेक ऐसे वल भरे। मेरे लिये तथ्यार हैं, जीवन हथेली पर धरे॥

१ राजा । २ दस हज़ार योद्धाश्रों के साथ श्रकेला युद्ध करनेवाला ।
 ३ श्रक्षस्थामा ।

ξo

श्रपर्याप्तं तदस्माकं वलं भीष्माभिरिच्चतस् । पर्याप्तं त्विदमेतेषां वलं भीषाभिरिच्चतम् ॥ ११

श्रयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। भीष्मभेवाभिरचन्तु भवन्तः सर्वे एव हि॥

तस्य संजनयन्हर्षं क्रुरुष्टद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्॥ • १३

ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पगावानकगोध्रखाः। सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दरतुम्रलोऽभवत्।।

१४

ततः श्वेतिर्हेयैर्युङ्गे यहति स्यन्दने रिथतौ। माधवः पारण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रद्भातुः॥

गीता का जो सकाम पाठ करते हैं उनको तो मनोबांछित फल प्राप्त होता है श्रीर जो निष्काम पाठ करते हैं उनका श्रन्तःकरण श्रुद्ध होकर उनको परमानन्द की प्राप्ति होती है। —परमहंस स्वामी श्रानन्दगिरि

श्रीभीष्म-रिचत है नहीं, पर्याप्त अपना दल बड़ा। पर मीम-रिचा में उधर, पर्याप्त उनका दल खड़ा॥ ११

इस हेतु निज-निज मोरचों पर, वीर पूरा बल धरें। सब ब्रोर चारों छोर से, रचा पितामह की करें॥ १२

कुरुकुल-पितामह तब नृपति-मन मोद से भरने लगे। कर विकट गर्जन सिंह-सी, निज शंख-ध्वनि करने लगे॥ १३

फिर शंख भेरी ढोल त्र्यानक गोम्रखे चहुँ त्र्योर से। सब युद्ध बाजे एक दम वजने लगे ध्वनि घोर से॥

88

तव कुष्ण त्र्राजुन रवैत घोड़ों से सजे रथ पर चढ़े। निज दिंट्य शंखों- को बजाते वीरवर त्रागे वढ़े॥

१ राजा। २ शब्द। ३ सफेद। ४ प्रजौकिक।

पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देनदत्तं धनंजयः। पौरुष्ट्रं दध्मौ महाशङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः॥

१६

श्रनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः। नकुलः सहदेवश्र सुघोषमणिपुष्पकौ।।

१७

कारयश्च परमेष्वासः शिखगडी च महारथः। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः॥ १=

द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । स् सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्धः पृथकपृथक् ।।

१९

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् । नभश्र पृथिवीं चैव तुम्रुलो व्यतुनादयन् ॥

किसी भी जाति को उन्नित के शिखर पर चढ़ाने के लिये गीता का उपदेश श्रद्धितीय है। —वारेन हेस्टिंग्स

श्रीकृष्ण श्रर्जुन 'पाञ्चजन्य' व 'देवदत्त' गुंजा उठे। फिर भीमकर्मा भीम 'पौण्डू' निनाद करने में जुटे।। १६

करने लगे ध्वनि नृप युधिष्ठिर, निज 'श्रनन्तविजय' लिये। गुंजित नकुल सहदेव ने सु-'सुघोष' 'मणिपुष्पक' किये।।

काशीनरेश विशाल धनुधारी, शिखण्डी वीर भी। भट धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यिक, श्रेष्ठ योधागण सभी॥

१८

सव द्रौपदी के सुत, द्रुपद, सौभद्र बल भरने लगे। चहुँ त्रोर राजन् ! वीर निज-निज शङ्ख-ध्वनि करने लगे।।

38

वह घोर शब्द विदीर्ग सब कौरव-हृदय करने लगा। चहुँ श्रोर गूंज वसुन्धरा श्राकाश में भरने लगा।

१ भयंकर कर्म करनेवाले । २ शब्द । ३ गुंजाये । ४ फाइने । १ पृथ्वी ।

त्र्रथ व्यवस्थितान्द्य्वा धार्तराष्ट्रान्कपिष्वजः । प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाग्डवः ॥ २१

हृपीकेशं तदा वाक्यांमेदमाह महीपते। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत॥ २२

यावदेतान्निरीत्तेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रगसम्रद्यमे॥

२३

योत्स्यमानानवेत्तेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्वुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः॥

संजय उवाच--

२४

एवम्रक्तो ह्षीकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयोरुभयोर्पध्ये स्थापयित्वा स्थोत्तमम्॥

गीता सब सुखों की नींव है, सिद्धान्त-रत्नों का भगडार स्रथवा नवरस रूपी श्रमृत से भरा हुत्रा समुद्र है, खुला हुत्रा परम-धाम श्रीर सब विद्याश्रों की मूल-भूमि है। —संत श्री ज्ञानेश्वर

सब कौरनों को देख रण का साज सब पूरा किये। शस्त्रादि चलने के समय श्रर्जुन कपि-ध्वज धनु लिये।। २१

श्रीकृष्ण से कहने लगे आगे बढ़ा रथ लीजिये। दोनों दलों के बीच में अच्युत! खड़ा कर दीजिये॥ २२

करल्ं निरीचण युद्ध में जो जो जुड़े रणधीर हैं। इस युद्ध में माधव! सुके जिन पर चलाने तीर हैं॥ २३

मैं देखलूं रण-हेतु जो आये यहां बलवान् हैं। जो चाहते दुर्बुद्धि दुर्योधन-कुमति-कल्याण हैं। संजय ने कहा— श्रीकृष्ण ने जब गुडाकेश-विचार, भारत! सुन लिया।

दोनों दलों के वीच में जाकर खड़ा रथ को किया।।

श तिसके रथ को ध्वजा पर हतुमानजी थे । २ धनुष । ३ देखना ।
 ४ (हृषीकेश) इन्द्रियों के स्वामी । ४ नींद को जीतनेवाले (ग्रर्जुन) ।

٦×

भीष्मद्रोग्रप्रमुखतः सर्वेषां च महीचिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति।।

२६

तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान् । श्राचार्यान्मातुलान्भ्रातृन् पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा॥

२७

श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरि । तान्समीच्य स कौन्तेयः सर्वान्वन्धृनवस्थितान् ॥

२म

क्रपया परयानिष्टो निषीदिनिदमत्रनीत् । दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण ! युयुत्सुं सम्रपस्थितम् ॥ २६

सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । वेपथुश्र शरीरे मे रोमहर्षश्र जायते ।।

गीता उपनिषदों से चयन किये हुए श्राध्यास्मिक सत्य के सुन्दर पुष्पों का गुच्छा है। — स्वामी विवेकानन्द

राजा, रथी, श्रीभीष्म, द्रोणाचार्य के जा सामने। लो देखलो ! कौरव कटक, श्रर्जुन ! कहा भगवान ने ॥ २६

तब पार्थ ने देखा वहां, सब हैं स्वजन बूढ़े बड़ें। भाचार्य भाई पुत्र मामा, पौत्र प्रियजन हैं खड़े ॥ २७

स्नेही ससुर देखे खड़े, कौन्तेय ने देखा जहाँ। दोनों दलों में देखकर, प्रिय बन्धु बान्धव ही वहाँ॥ २८

कहने लगे इस भांति तब, होकर कृपायुत खिन्न-से। हे कृष्ण ! रण में देखकर, एकत्र मित्र ग्रामिन-से॥ રદ

होते शिथिल हैं श्रङ्ग सारे, सूख मेरा सुख रहा। तन कांपता थर-थर तथा रोमाश्च होता है महा।।

९ सेना। २ कुटुम्बी। ३ परम करुणा से भरे हुए। ४ टुःखी। ५ ढीले । ६ रोए खड़े होना।

गाएडीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिद्यते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥

3 8

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥

३२

न काङ्त्ते विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैजीवितेन वा ॥

३३

येषामर्थे काङ्चितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। त इमेऽवस्थितायुद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च॥

३४

त्राचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥

Gita is India's contribution to the future religion of the world.

<sup>-</sup>Mr. Brucks

गांडीव गिरता हाथ से, जलता समस्त शरीर है। मैं रह नहीं पाता खड़ा, मन अमित और अधीर है।।

इच्छा नहीं जय राज्य की है, व्यर्थ ही सुख-भोग है। गोविन्द! जीवन राज्य-सुख का क्या हमें उपयोग है।। ३३

जिनके लिये सुख-भोग सम्पति राज्य की इच्छा रही। लड़ने खड़े हैं श्राश तज धन श्रीर जीवन की वही।। ३४

त्राचार्यगण, मामा, पितामह, सुत, सभी बृढ़े बड़े । साले, ससुर, स्नेही, सभी प्रिय पौत्र सम्बन्धी खड़े ।।

१ सारा। २ उत्तरे। ३ लाभ। ४ पोते।

₹X

एतान हन्तुमिच्छामि भतोऽपि मधुसद्न । श्रिपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ 38

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याञ्जनार्दन । पापमेवाश्रयेदस्मान हत्वैतानाततायिनः ॥

तस्मान्नाही वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वचान्धवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥

35

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहृतचेतसः। कुलच्यकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्।।

38

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुम्। कुलच्चयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥

संचेप में किन्तु निस्सन्दिग्ध रीति से वर्तमान कालीन हिन्दू-धर्म के तत्त्वों को समसा देनेवाला गीता की जोड़ का दूसरा ग्रन्थ संस्कृत ---लोकमान्य बा० गं० तिलक साहित्य में है ही नहीं।





आया शरण हूँ आपकी मैं शिष्य शिक्ता दीजिये। निश्चित कही कल्याणकारी कर्म क्या मेरे लिये॥

ЗX

क्या भूमि, मधुद्धदन ! मिले त्रैलोक्य का यदि राज्य भी। वे मारलें पर शस्त्र मैं उन पर न छोडूंगा कभी॥ ३६

इनको जुनार्दन मारकर होगा हमें संताप ही। हैं त्र्याततायी मारने से पर लगेगा पाप ही।।

माधव ! उचित वध है न इनका वन्धु हैं ऋपने सभी। निज वन्धुओं को मारकर क्या हम सुखी होंगे कसी॥ ३८

मित मन्द उनकी लोभ से, दिखता न उनको आप है। कुल-नाश से क्या दोष, प्रिय-जन-द्रोह से क्या पाप है।।

कुल-नाश दोषों का जनार्दन ! जव हमें सव ज्ञान है। फिर क्यों न ऐसे पाप से वचना भला भगवान है॥

१ पृथ्वी का राज्य तो क्या। २ आग लगानेवाला, विष देनेवाला, हाथ में हथियार लेकर मारने के लिये आया हुआ, धन लूट कर ले जानेवाला और स्त्री या खेत का हरणकर्ता आततायी कहलाता है।

कुलचये प्रग्रस्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कुत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत।। ४१

श्रधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलिस्रयः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः॥ ४२

संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिगडोदकक्रियाः॥ ४३

दौषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः। उत्साद्यन्ते जातिथर्माः कुलधर्माश्र शाश्वताः॥

૪૪

उत्सनकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। नरकेऽनियतं वासो अवतीत्यनुशुश्रुम।।

गीता शास्त्रों का दोहन हैं, गीता मेरे लिये केवल बाइबिल नहीं है, केवल कुरान नहीं है, मेरे लिये वह माता हो गई है। जो इस माता की शरण लेता है, उसे वह ज्ञानामृत से तृप्त करती है। ——म॰ गांधी

कुल नष्ट होते अष्ट होता कुल-सनातन-धर्म है। जब धर्म जाता त्रा दबाता पाप त्रीर त्रधर्म है।। ४१

जब दृद्धि होती पाप की कुल की बिगड़ती नारियां। हे कृष्ण ! फलती फूलती तब वर्णसंकर क्यारियां॥ ४२

कुलघातकी को श्रीर कुल को ये गिराते पाप में। होता न तर्पण पिएड यों पड़ते पितर संताप में।।

४३

कुलघातकों के वर्णसंकर-कारकी इस पाप से। सारे सनातन, जाति, कुल के धर्म मिटते त्र्राप से॥

88

इस भांति से कुल-धर्म जिनके कृष्ण ! होते अप्ट हैं। कहते सुनां है वे सदा पाते नरक में कप्ट हैं॥

१ दुःख। २ वर्णसंकर करनेवाले।

त्रही बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्। यद्राज्यसुखलोभेन इन्तुं स्वजनसुद्यताः ॥ ४६

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः। धार्तराष्ट्रा रखे इन्युस्तन्मे चेमतरं भवेत्।।

୪ଓ संजय उवाच---

> एवस्रक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः।।

क तत्सिद्ति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविषादयोगोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥



भारतवर्ष के धर्म में गीता, बुद्धि की प्रखरता, आचार की उत्कृष्टता एवं धार्मिक उत्साह का एक अपूर्व मिश्रण है।

#### 名文

इम राज्य सुख के लोभ से हा ! पाप यह निश्चय किये। उद्यत हुए सम्बन्धियों के प्राण खेने के लिये।। ४६

यह ठीक हो यदि शस्त्र ले मारें मुक्ते कौरव सभी।
निःशस्त्र हो मैं छोड़ दूं करना सभी प्रतिकार भी॥
अ॰
अ॰
रणभूमि में इस भांति कहकर पार्थ धनु-शर छोड़के।
अति शोक से ज्याकुल हुए बैठे वहीं मुख मोड़के॥

पहिला श्रध्याय समाप्त हुत्रा ॥ १ ॥



१ तरेकार । २ बंदला (सामना) । ३ धनुष-वाण ।

### द्वितीयोऽध्यायः

संजय उवाच—

2

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपू,गांकुलेचगम् । विषीदन्तमिदं वाक्यसुवाच मधुस्रदनः ॥

श्रीभगवानुवाच--

₹

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे सम्रुपस्थितम् । श्रनार्यज्ञष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन

ą

क्लैड्यं मा स्म गमः पार्थं नैतन्त्वय्युपपद्यते । ज्जुद्रं हृद्यदौर्बन्यं त्यक्त्वोत्तिष्ट परंतप ।।

श्रर्जुन उवाच—

8

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोगां च मधुस्रद्रन । इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिस्रद्रन ॥

Gita is the most beautiful, perhaps, the only true philosophical song existing in any known tongue.

<sup>-</sup>जरमनी के प्रसिद्ध विद्यान् MR WILLIAM Von HUMBOLDT.

#### दूसरा अध्याय

संजय ने कहा ?

ऐसे कृपायुत अश्रुप्रित दुःख से दहते हुए।

कौन्तेय से इस भांति मधुसदन वचन कहते हुए॥

श्रीमगवान् ने कहा—

अर्जुन्! तुम्हें संकट-समय में क्यों हुआ अज्ञान है।

यह आर्य-अनुचित और नाशक स्वर्ग, सुख, सन्मान है॥

३

त्र्यतुचित नपुंसकता तुम्हें हे पार्थ ! इसमें मत पड़ो । यह ज़ुद्र कायरता परंतप ! छोड़कर त्र्यागे बढ़ो ॥

श्रर्जुन ने कहा---

किस भांति मधुद्धदन ! समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर । मैं बाण अस्द्धिदन चलाऊँ वे हमारे पूज्यवर ॥

१ परम करुणा से भरे हुए। २ त्रांखों में आंसू भरे हुए। ३ तुच्छ। ४ शत्रुओं को मारनेवाले (कृष्ण)।

ĸ

गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो मोक्तुं भैन्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुज्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्॥

Ę

न चैतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेगुः।
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः॥

ی

कार्पएयदोषोपहतस्वभावः

पृच्छामि त्वां धर्मसंमृदचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्र्हि तन्मे शिष्यस्तेऽहंशाधिमां त्वां प्रपन्नम्।।

इससे मनुष्यमात्र अपनी पूर्णता तथा सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक-उन्नति को प्राप्त कर सकता है। —श्री अरविन्द ¥

भगवन् ! महात्मा गुरु-जनों का मारना न यथेष्ट है। इससे जगत में मांग भित्ता पेट-पालन श्रेष्ठ है।। इन गुरुजनों को मार कर, जो अर्थलोलुप हैं बने। उनके रुधिर से ही सने, सुख-भोग होंगे भोगने॥

ફ

जीतें उन्हें हम या हमें वे, यह न हमको ज्ञांत है। यह भी नहीं हम जानते, हितकर हमें क्या बात है।। जीवित न रहना चाहते हम, मार कर रख में जिन्हें। धृतराष्ट्र-सुत कौरव वही, लड़ने खड़े हैं सामने।।

Ø

कायरपने से हो गया सब नष्ट सत्य-स्वभाव है। मोहित हुई मित ने अलाया धर्म का भी भाव है।। आया शरण हूँ आपकी मैं शिष्य शिचा दीजिये। निश्चित कहो कल्याणकारी कर्म क्या मेरे लिये॥

१ ठीक । २ त्रर्थं की कामनावाले । ३ खून । ४ मालूम ।

Ξ

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्
यच्छोकसुच्छोपर्गामेन्द्रियागाम् ।
अवाप्य भूमावसपत्तमृद्धं
राज्यं सुरागामपि चाधिपत्यम् ॥

संजय उवाच---

3

एवम्रक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप । न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूर्ष्णीं बभृव ह ।।

१०

त्रसुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनयोरुभयोर्पध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥

श्रीभगवानुवाच--

23

श्रशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतास्रनगतासूंश्च नाजुशोचन्ति परिडताः ॥

ऐसा श्रप्वें धर्म, ऐसा श्रप्वें ऐक्य, केवल गीता में ही दृष्टिगोचर होता है, ऐसी श्रद्धत धर्म-ज्याख्या किसी भी देश में श्रीर किसी भी काल में, किसी ने की हो ऐसा जान नहीं पड़ता। —बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ς

धन-धान्य-शाली राज्य निष्कंटक मिले संसार में। स्वामित्व सारे देवताओं का मिले विस्तार में।। कोई कहीं साधन मुक्ते फिर भी नहीं दिखता अहो। जिससे कि इन्द्रिय-तापकारी शोक सारा दूर हो।।

संजय ने कहा---

3

इस माति कहकर कृष्ण से, राजन् ! 'लड़्ंगा मैं नहीं'। ऐसे वचन कह गुड़ाकेश अवाच्य हो बैठे वहीं।।

१०

उस पार्थ से, रग-भूमि में जो, दुःख़्से दहने लगे। हँसते हुए से हृषीकेश तुरन्त यों कहने लगे।।

श्रीभगवान् ने कहा--

निःशोच्य का कर शोक कहता वात प्रज्ञावाद की। जीते मरे की विज्ञजन चिंता नहीं करते कभी।

१ धन-धान्य-पूर्ण । २ शत्रु-रहित । ३ स्वामीपन । ४ इन्द्रियो को सुखानेवाला । १ मीन । ६ जो शोक करने योग्य नहीं ।

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। े न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्॥ १३

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्निर्धीरस्तत्र न मुह्यति॥ १४

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । त्र्यागमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिचस्व भारत ॥

१४

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षम । समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १६

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तन्त्वदर्शिभिः॥

श्रजल क्या है ? खुमारे बाद्ये इस्ती उत्तर जाना ! — (चकबस्त)

Death is a stage to be passed as we would pass from childhood to youth or from youth to manhood.

में श्रीर तू राजा सभी देखों कभी क्या थे नहीं। यह भी असम्भव हम सभी श्रव फिर नहीं होंगे कहीं।।

१३

ज्यों वालपन, यौवन जरा इस देह में आते सभी। त्यों जीव पाता देह और, न धीर मोहित हों कभी॥

१४

शीतोष्णे या सुख-दुःख-प्रद कौन्तेय ! इन्द्रिय-भोग हैं। आते व जाते हैं सहो सब नाशवत संयोग हैं॥

१४

नर श्रेष्ठ ! वह नर श्रेष्ठ है इनसे व्यथा जिसको नहीं। वह मोचा पाने योग्य है सुख दुख जिसे सम सब कही।।

१६

क्षजो है असत् रहता नहीं, सत् का न किन्तु अभाव है। लखि अन्त इनका ज्ञानियों ने यों किया ठहराव है॥

<sup>?</sup> बुढापा । २ ठंडा गरम । क्ष्रवास्तव मे जिनका श्रस्तित्व नहीं जैसे दुःख, हानि, लाम श्राद् ये रह नहीं सकते श्रीर जिसका श्रस्तित्व है जैसे श्रास्मा उसका कभी श्रमाव नहीं हो सकता ।

श्रविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्विमिदं ततम् । विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १८

श्चन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। श्चनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत॥ १६

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥

२०

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। स्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराखो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥

२१

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमन्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्।।

बस इतना फ़र्क है इनसान में और उसकी तुरबत में। वो है एक ढेर मिट्टी का ये है तसवीर मिट्टी की॥ — मंजर जीव नित्य तुम केहि हित रोवा। — तुलसीदास Dustthou art to dust returnest was not spoken of the soul Longfellow

यह याद रख अविनाशि है जिसने किया जग न्याप्ते है। अविनाशि का नाशक नहीं कोई कहीं पर्याप्त है।। १८

इस देह में आत्मा अचिन्त्य सदैव अविनाशी अमर। पर देह उसकी नष्ट होती अस्तु अर्जुन! युद्ध कर॥ १६

है जीव मरने मारनेवाला यही जो मानते। यह मारता मरता नहीं दोनों न वे जन जानते॥ २०

मरता न लेता जन्म, अब है, फिर यहीं होगा कहीं। शाश्वत, पुरातन, अज, अमर, तन वध किये मरता नहीं॥

२१

अन्यय अजन्मा नित्य अविनाशी इसे जो जानता। कैसे किसी का वध कराता और करता है वता।।

९ जिसका नाश न हो सके । २ फैलाया । ३ चिन्तन से परे । ४ सदा रहनेवाला । ४ सदा एक स्वरूप । ६ स्रजन्मा । ७ नाशरहित ।

वासांसि जीर्शानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्शान्यन्यानि संयाति नवानि देही।।

२३

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पानकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः॥

२४

त्र्रच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च । नित्यः सर्वेगतः स्थाग्रुरचलोऽयं सनातनः॥

२४

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २६

श्रथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् । तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितमर्हसि ॥

There is no death ! what seems so is Transition.

LONGFELLOW.

The soul, immortal as its Sire, shall never die.

MONTGOMERY.

जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र नव बदलें सभी। यों जीर्थ तन को त्याग नृतन देह घरता जीव भी॥ २३

श्रात्मा न कटता शस्त्र से है, श्राग से जलता नहीं।
सुखे न श्रात्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं।।
२४

छिदने न जलने और गलने स्रखनेवाला कभी। यह नित्य, निश्चल, थिर, सनातन और है सर्वत्र भी॥ २४

इन्द्रिय पहुँच से है परे, मन-चिन्तना से दूर है। अविकार इसको जान दुख में व्यर्थ रहना चूर है।।

यदि मानते हो नित्य मरता, जन्मता रहता यहीं। तो भी महावाहो ! उचित ऐसी कभी चिन्ता नहीं॥

९ पुराने । २ नया । ३ सदा रहनेवाला । ४ श्रात्मा, बुद्धि श्रादि सब कारणों का विषय नहीं होता (जाना नहीं जा सकता) । ४ इन्द्रियगोचर न होने से विचार करने में नहीं त्राता ।

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमईसि ॥

२५

श्रव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। श्रव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ २६

श्राश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः। श्राश्चर्यवच्चैनमन्यः शृशोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्॥

३०

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि॥ ३१

स्वधर्ममि चावेच्य न विकम्पितुमहिसि । धम्याद्धि युद्धाच्छ्रे योऽन्यत्त्वत्रियस्य न विद्यते ॥

The seed dies into a new life and so does man
—George Macdonold

Death is itself nothing, but we fear to be, we know not what, we know not where.

—Dryden

जन्मे हुए भरते, मरे निश्चय जनम खेते कहीं। ऐसी श्रटल जो बात है उसकी उचित चिन्ता नहीं।। रूप

र्म अन्यक्त प्राणी आदि में हैं मध्य में दिखते सभी। फिर अन्त में अन्यक्त, क्या इसकी उचित चिन्ता कभी॥

38

कुछ देखते आश्चर्यं से, आश्चर्यवत कहते कहीं। कोई सुने आश्चर्यवत, पहिचानता फिर भी नहीं॥ ३०

सारे शरीरों में श्रमर श्रात्मा न वध होता किये। किर प्राणियों का शोक यों तुमको न करना चाहिये॥ ३९

क्तिर देखकर निज धर्म हिम्मत हारना अपकर्म है। इस धर्म-रण से वढ़ न चत्रिय का कहीं कुछ धर्म है॥

<sup>्</sup>र जन्म से पहिले कोई नहीं दिखता, मरने के बाद भी सब ग्रहश्य हो जाते हैं, केवल बीच में ही शरीर मिलने पर दिखते हैं।

यदच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपाद्यतम् । सुखिनः चत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदशम् ॥ ३३

त्रथ चेन्त्विममं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥

श्रकीर्ति चापि भ्रुतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्। संभावितस्य चाकीर्तिर्भरखादितिरिच्यते ॥

ЗX

भयाद्रगादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्।।
३६

अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं चु किम्।।

सम्भावित कहेँ श्रपयस लाहू। मरण कोटि सम दारुण दाहू॥ —-तुलसोदास

रण स्वर्गरूपी द्वार देखो खुल रहा है त्राप से। यह प्राप्त होता चत्रियों को युद्ध भाग्य-प्रताप से॥ ३३

तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कभी।
निज धर्म खो अपकीर्ति लोगे और लोगे पाप भी॥
३४

अपकीर्ति गार्येगे सभी फिर इस अमिट अपूमान से। अपकीर्ति, सम्मानित पुरुष को अधिक प्राण-पयान से॥ ३४

'रख छोड़कर डर से भगा ऋर्जुन' कहेंगे सब यही। सन्मान करते वीरवर जो तुच्छ जानेंगे वही॥ ३६

कहने न कहने की खरी खोटी कहेंगे रिपु सभी। सामर्थ्य-निन्दा से घना दुख और क्या होगा कमी॥

१ बद्नामी । २ मृत्यु ।

ই৩

हतो वा प्राप्स्यिस स्त्रमें जित्वा वा मोच्यसे महीम् । तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्रयः ।। ३८

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३६

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंने त्विमां शृणु । बुद्धचा युक्को यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥

80

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो अयात्॥

જ્ર

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन। बहुशाखाद्धनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्।

Either hve with glorious victory or dre with fame.

जीते रहे तो राज्य लोगे, मर गये तो स्वर्ग में। इस हेतु निश्चय युद्ध का करके उठो श्रारिवर्ग में॥ ३=

जय-हार लाभालाभ, सुख-दुख सम समक्तर सब कहीं।

फिर युद्ध कर तुक्तको धनुर्धर ! पाप यों होगा नहीं।।

३६

है सांख्य का यह ज्ञान अब सुन योग का शुभ ज्ञान भी। हो युक्त जिससे कर्म-वन्थन पार्थ छूटेंगे सभी॥ ४०

त्र्यारम्भ इसमें है श्रमिट यह विघ्न वाधा से परे। इस धर्म का पालन तनिक भी सर्व संकट को हरे॥

88

इस मार्ग में नित निश्रयात्मक-बुद्धि अर्जुन एक है। बहु बुद्धियां वहु भेद-युत उनकी जिन्हें अविवेक है॥

९ लाभ-हानि । २ बरावर । ३ बहुत भेदनाली बहुत-सी बुद्धियां ।
 ४ श्रज्ञान ।

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः॥

४₹

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्। क्रियाविशेषवहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति॥ ४४

भौगैश्वर्यप्रसङ्गानां तयापहृतचेतसाम् । व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥

84

त्रैगुएयविषया वेदा निस्त्रैगुएयो भवार्जुन । निर्द्दन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगच्चेम त्रात्मवान् ।)

४६

यावानर्थे उदपाने सर्वतः संप्तुतोदके। तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः॥

इष्टापूर्तं सन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रे यो वेदयन्ते प्रसूढाः इष्ट श्रीर पूर्तं ही श्रेष्ठ माननेवाले मूद श्रीर कुछ कल्याणकारी नहीं मानते।

\*जो वेदवादी, कामनाप्रिय, स्वर्गइच्छुक, मृढ़ हैं। 'त्र्यतिरिक्त इसके कुछ नहीं' वातें बढ़ाकर यों कहें॥

नाना क्रिया विस्तारयुत, सुख-भोग के हित सर्वदा। जिस जन्मरूपी कर्म-फल-प्रद बात को कहते सदा।। ४४

उस बात से मोहित हुए जो भोग-वैभव-रत सभी। व्यवसाय बुद्धि न पार्थ ! उनकी हो समाधिस्थित कभी।। ४४

हैं वेद त्रिगुणों के निषय तुम गुणातीत महान् हो। तज योग ह्येम व द्वन्द्व नित सत्वस्थ त्रात्मावान् हो॥

### ४६

सब त्रीर करके प्राप्त जल, जितना प्रयोजन क्र्य का। उतना प्रयोजन वेद से, विद्वान् ब्राह्मण का सदा॥

क्षइन तीनों श्लोकों में एक बात है—स्वर्गादि की कामना करनेवाले मूढ़ कर्मकायडात्मक जन्मकर्म फलप्रद नाना क्रियाओं विस्तारवाली जिस वाखी को बढाकर कहते हैं उससे मोहित मनुष्यों की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४८

योगस्थः क्रुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । सिद्धचसिद्धचोः समो भृत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

38

दूरेगा ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय। बुद्धौ शरग्रमन्विच्छ कृपग्गाः फलहेतवः॥

χo

बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्॥

ሂየ

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्॥

You need not be solicitous about power, nor strive after it. If you be wise and good, it will follow you though you should not wish it.

—King Alfred

ļ

४७

श्रिवकार केवल कर्म करने का, नहीं फल में कभी। होना न तू फल-हेतु भी, मत छोड़ देना कर्म भी।।

त्रासिक सब तज सिद्धि त्रौर त्र्यसिद्धि मान समान ही। योगस्थ होकर कर्म कर, है योग समता-ज्ञान ही ॥

યુદ

इस बुद्धियोग महान से सब कर्म श्रतिशय हीन हैं। इस बुद्धि की श्रर्जुन ! शरण लो चाहते फल दीन हैं॥

Yo

जो बुद्धि-युत है पाप-पुरायों में न पड़ता है कभी। वन योग-युत, है योग ही यह कर्म में कौशल सभी॥

ሂየ

नित बुद्धि-युत हो कर्म के फल त्यागते मतिमान् हैं। वे जन्म-बन्धन तोड़ पद पाते सदैव महान् हैं॥

१ कर्म-फल की वासनावाला मत हो। २ योग में स्थित। \*सिद्धि ग्रीर ग्रसिद्धि में समभाव रखना ही योग है।

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥

४३

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि॥

श्रर्जुन उत्राच—

78

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । स्थितधीः किं प्रभापेत किमासीत व्रजेत किम् ॥

श्रीभगवानुवाच---

ሂሂ

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् । श्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

ሂξ

दुःखेप्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्भुनिरुच्यते।।

So long as the mentality is inconstant and inconsequent, it is worthless.

इस मोह के गंदले सलिल से पार मित होगी जभी। वैराग्य होगा सब विषय में जो सुना सुनना श्रभी॥ ४३

\*अपुति-भ्रान्त बुद्धि समाधि में निश्चल ग्रन्चल होगी जभी।
हे पार्थ ! योग समत्व होगा प्राप्त यह तुसको तभी।।

प्रजीन ने कहा—

\*\*

केशन ! किसे दृढ़-प्रज्ञजन अथवा समाधिस्थित कहें। थिर-बुद्धि कैसे बोलते, वैठें, चलें कैसे रहें॥

श्रीभगवानु ने कहा--- ४४

हे पार्थ ! मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी। हो त्र्राप त्र्रापे में मगन दृद-प्रज्ञ होता है तभी।।

## χę

सुख में न चाह, न खेद जो दुख में कभी अनुभव करे। थिर-बुद्धि वह सुनि, राग एवं क्रोध भय से जो परे।।

क्षत्रनेक प्रकार के सिद्धान्तों की सुनने से विचलित हुई।

ሂሪ

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्त्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥

ᆺ

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। इन्द्रियाग्गीन्द्रयार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥

38

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते॥ '६०

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥

६१

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त त्रासीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।।

<sup>···</sup>Be free from all disorders of the mind, from all violent passion and fear, as well as languor voluptuousness, and anger, that we may possess that tranquility and security which confer alike consistency and dignity.

— Cioero.

### ধ্রত

अधुम या त्रशुभ जो भी मिले उसमें न हर्ष न शोक ही।
निःस्नेह जो सर्वत्र है, थिर-बुद्धि होता है वही॥
• ४८

हे पार्थ ! ज्यों कछुत्रा समेटे श्रङ्ग चारों छोर से । थिर-बुद्धि जब यों इन्द्रियां सिमटें विषय की श्रोर से ॥

ጟ٤

होते विषय सब दूर हैं श्राहार जब जन त्यागता। रस किन्तु रहता, ब्रह्म को कर प्राप्त वह भी भागता।। ६०

कौन्तेय ! करते यत्न इन्द्रिय-दमन हित विद्वान् हैं।
मन किन्तु बल से खैंच लेती इन्द्रियां बलवान् हैं॥
६१

उन इन्द्रियों को रोक, बैठे योग-युत मत्पर हुआ। श्राधीन जिसके इन्द्रियां, दह-प्रज्ञ वह नित नर हुआ।।

१ मोह रहित । २ समाहित चित्त होकर । ३ मुक्तमें लगा हुआ ।

₹

६२

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते॥ ६३

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः। स्मृतिश्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति।। ६४

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन् । त्रात्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

६४

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते॥

६६

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। नचाभावयतः शान्तिरशान्तस्य क्वतः सुखम्॥

<sup>···</sup>Who has not ceased from evil ·····is without peace or concentration or whose mind has not been tranquillised cannot attain to Him.

चिन्तन विषय का, सङ्ग विषयों में बढ़ाता है तभी। फिर संग से हो कामना, हो कामना से क्रोध भी॥ ६३

फिर क्रोध से है मोह, सुधि को मोह करता श्रष्ट है। यह सुधि गए फिर बुद्धि विनशे, \*बुद्धि-विनशे नष्ट है।। ६४

पर राग - द्वेष - विहीन सारी इन्द्रियां आधीन कर। फिर भोग करके भी विषय, रहता सदैव प्रसन्न नर॥ ६४

पाकर प्रसाद पवित्र जन के, दुःख कट जाते सभी। जब चित्त नित्य प्रसन्न रहता, बुद्धि दृढ़ होती तभी॥ ६६

रहकर अयुक्त न बुद्धि उत्तम भावना होती कहीं। विन भावना नहिं शांति और अशांति में सुख है नहीं।।

१ स्मरण शक्ति । \*बुद्धि नष्ट हो जाने से सर्वस्व नष्ट हो जाता है । २ योग (साधना) रहितं ।

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते। तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीवमिवाम्भसि॥ ६८

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ६६

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।।

ဖ၀

त्रापूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं सम्रद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमामोति न कामकामी ।।

यहि जग यामिनि जागहिं योगी । परमारथी प्रपंच वियोगी॥ —नुससीदास

सब विषय विचरित इन्द्रियों में, साथ मन जिसके रहे। वह बुद्धि हर लेती, पवन से नाव ज्यों जल में बहे॥ ६८

चहुँ श्रोर से इन्द्रिय-विषय से, इन्द्रियां जब दूर ही। रहती हटीं जिसकी सदा, दृढ़-प्रज्ञ होता है वही।। ६६

सबकी निशा तब जागता योगी पुरुष हे तात ! है। जिसमें सभी जर्न जागते, ज्ञानी पुरुष की रात है।।

सब त्रोर से परिपूर्ण जलिन्धि में सलिल जैसे सदा। त्राकर समाता, किन्तु त्राविचल सिन्धु रहता सर्वदा॥ इस मांति ही जिसमें विषय जाकर समा जाते सभी। चह शांति पाता है, न पाता काम-कामी जन कभी॥

१ पानी। २ श्रचल । ३ भोगों को चाहनेवाले ।

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्वरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति॥ ॰

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विम्रह्मति । स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥

के तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगोनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

☆ ॐ मानवधर्म कार्यालय के सहकारी सदस्य बन जाने से ज्ञापको कार्यालय से प्रकाशित ज्ञौर प्रकाशित होनेवाला स्मृण्यं साहित्य घर बैठे प्राप्त हो सकेगा

Right conduct uninfluenced by the desire or aversion......forms the path to heaven......

सब त्याग इच्छा कामना, जो नर विचरता नित्य ही।
भद और ममता हीन होकर, शांति-पद पाता वही।।
०२

यह पार्थ ! ब्राह्मीस्थिति इसे पा नर न मोहित हो कभी। निर्वाण पद हो प्राप्त इसमें ठैर ब्रान्तिम काल भी।।

दूसरा ऋध्याय समाप्त हुन्ना ॥ २ ॥

### 卐

# पानवधर्म कार्यालय के उद्देश्य

- 🖈 राष्ट्रीय सांस्कृतिक श्रौर नैतिक साहित्य की श्री-वृद्धि ।
- 🛊 रचनात्मक साहित्य का सुन्दर श्रौर जीवनोपयोगी प्रकाशन।
- 🛨 राष्ट्रीय श्रीर धार्मिक उन्नति के सर्वतोमुखी प्रयत्त ।

### 卐

<sup>?</sup> कर्मयोग की सर्वोच और सर्वोत्तम स्थिति को ब्राह्मीस्थिति कहते हैं। इसके प्राप्त हो जाने पर फिर मोह नहीं रहता। २ मोक्ष।

# तृतीयोऽध्यायः

श्रर्जुन उवाच---

१

ज्यायसी चेत्कर्मग्रस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। तित्कं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव॥

२

व्यामिश्रेगोव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥

श्रीभगवानुवाच---

3

लोकेऽस्मिन्द्विवधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानव । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनांम् ॥

8

न कर्मणामनारम्भान्नैष्कम्यं पुरुषोऽरज्ञते । न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥

Every mental and physical blow that is given to the soul, by which, as it were, fire is struck from it, and by which its own power and knowledge are discovered, is Канма. We are all doing Karma at all the time

## तीसरा अध्याय

यर्जुन ने कहा—

यदि हे जनार्दन ! कर्म से तुम बुद्धि कहते श्रेष्ठ हो।

तो फिर मयंकर कर्ष में समको लगाते क्यों कहो।।

₹

उलाकत भरे कह वाक्य, श्रमसा डालते भगवान हो।
वह बात निश्चय कर कहो जिससे ग्रुके कल्याण हो।।
श्रीमगवान ने कहा—

पहले कही दो मांति निष्ठा, ज्ञानियों की ज्ञान से। फिर योगियों की योग-निष्ठा, कर्मयोग विधान से॥

8

आरम्भ बिन ही कर्म के निष्कर्म हो जाते नहीं। सब कर्म ही के त्याग से भी सिद्धि जन पाते नहीं।।

१ साधन की परिपक्व-श्रवस्था । २ सांख्ययोग श्रथवा ज्ञानयोग ।

¥

न हि कश्चित्त्वणमि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते द्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥ ६

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य त्रास्ते मनसा स्मरन् । इन्द्रियार्थान्विमृढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

Ø

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारमतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥

ζ

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचे दकर्मणः।।

3

यज्ञार्थात्कर्मग्रोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । तद्रथं कर्म कौन्तेय सुक्तसङ्गः समाचर ।।

It is better to be good and to be called wicked by men than to be wicked and esteemed good.

—SAADI.

We must always work, we cannot live a minute without work.

—स्वामी विवेकानन्द

¥

विन कुर्म रह पाता नहीं कोई पुरुष पल भर कभी। हो प्रकृति-गुण त्राधीन करने कर्म पड़ते हैं सभी॥ ६

कर्मेन्द्रियों को रोक जो मन से विषय-चिन्तन करे। वह मूढ़ पाखराडी कहाता दम्म निज मन में मरे॥

٩

जो रोक मन से इन्द्रियां त्रासिक्त विन हो नित्य ही। कर्मेन्द्रियों से कर्म करता श्रेष्ठ जन त्रर्जुन! वही॥

\_

बिन कर्म से नित श्रेष्ठ नियमित-कर्म करना धर्म है। विन कर्म के तन भी न सधता कर नियत जो कर्म है॥

3

तज यज्ञ के शुभ कर्म, सारे कर्म वन्धन पार्थ ! हैं।
- अतएव तज आसिक्क सब कर कर्म जो यज्ञार्थ हैं॥

९ प्रकृति से उत्पन्न सत्त्व, रज श्रौर तम। २ यज्ञ के लिये। यज्ञ ही विष्णु (सन्त्विदानन्द न्यापक) है। विश्व नारायण के निमित्त सत्य-सेवामय श्रनासक्त कर्म को यज्ञार्थ कर्म कहते हैं।।

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्या पुरोवाच प्रजापितः। श्रनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्।।

११

'देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः॥

१२

इप्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भ्रङ्क्रे स्तेन एव सः॥ १३

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्विकिल्विषः। भुज्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्॥

१४

श्रनाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥

यज्ञेन यज्ञमयजनत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

विधि ने प्रजा के साथ पहले यज्ञ को रच के कहा। पूरे करे यह सब मनोरथ, वृद्धि हो इससे महा॥
११

पखं से करो तुम तुष्ट सुरगण, वे करें तुमको सदा। ऐसे परस्पर तुष्ट हो, कल्याण पाश्रो सर्वदा।।

मख-दृप्त हो सुर कामना पूरी करेंगे नित्य ही। उनका दिया उनको न दे, जो भोगता तस्कर वही।। १३

जो यज्ञ में दे भाग खाते पाप से छुट कर तरें। तन हेतु जो पापी पकाते पाप भच्चण वे करें।।

१४

सम्पूर्ण प्राणी अन से हैं, अन होता दृष्टि से। यह दृष्टि होती यज्ञ से, "जो कर्म की शुभ सृष्टि से॥

१ यज्ञ । २ चोर । अयज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है ।

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माचरसम्रद्भवम् । तस्मान्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १६

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। अर्घायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति॥

१७

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । त्र्यात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १=

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थन्यपाश्रयः॥

38

तस्माद्सक्नः सततं कार्यं कर्म समाचर । असक्नो ह्याचरन्कर्म परमामोति पूरुषः ॥

Praise be to them who having attained the innerself .......have become peaceful.

फिर कर्म होते ब्रह्म से हैं, ब्रह्म अचर से कहा। यों यज्ञ में सर्वत्र-च्यापी ब्रह्म नित ही रम रहा।। १६

चलता न जो इस मांति चलते चक्र के अनुसार है। पापायु इन्द्रियलम्पटी वह न्यर्थ ही भू-भार है।। १७

नित किन्तु जो जन श्रात्मरत है श्रात्म-तृप्त विशेष है। संतुष्ट श्रात्मा में, उसे करना नहीं कुछ शेष है॥ १८

उसको न कोई लाभ है करने न करने से कहीं। हे पार्थ ! प्राग्रीमात्र से उसको प्रयोजन है नहीं।। १६

जव है यही, कर्त्तव्य कर, त्र्यासिक छोड़ सदैव ही। जो कर्म यों करता परम-पद नित्य नर पाता वही।।

१ श्रविनाशी । २ श्रात्मा में श्रीतिवाला । ३ श्रासक्ति छोड़कर ।

कर्मगौव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हीस।।

२१

यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं क्रुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ २२

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्ते एव च कर्मणि॥ २३

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मञ्जुष्याः पार्थ सर्वशः॥ २४

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् । संकरस्य च कर्ता स्याम्रपहन्यामिमाः प्रजाः ॥

Lives of great men all remind us We can make our lives sublime. And departing, leave bahind us, Footprints on the sands of time.

-Longfellow

जनकादि ने भी सिद्धि पाई कर्म ऐसे ही किये। फिर लोकसंग्रह देख कर भी कर्म करना चाहिये॥ २१

जो कार्य करता श्रेष्ठ जन करते वही हैं श्रीर भी। उसके प्रमाणित-पंथ पर ही पैर धरते हैं सभी।। २२

अप्राप्त स्रुक्को कुछ नहीं जो प्राप्त करना हो अभी। त्रैलोक्य में करना न कुछ पर कर्म करता मैं सभी॥ २३

त्रालस्य तजके पार्थ ! मैं यदि कर्म में वस्तूँ नहीं। सब भाति भेरा अनुकरण ही नर करेंगे सब कहीं।।

२४

यदि छोड़दूं मैं कर्म करना, लोक सारा अष्ट हो। मैं सर्व संकर का वनूं कर्ता, सभी जग नप्ट हो॥

१ वताया हुआ रास्ता । २ नकल ।

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसी यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्यादिद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलीकसंग्रहम् ॥

२६

न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् । जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २७

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुर्णैः कर्माणि सर्वशः। श्रहंकारविमृदात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥ २८

तत्त्ववित्तु महाबाही गुराकर्मविभागयोः।
गुरा गुरोषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते॥

प्रकृतेर्गुण्संमृढाः सज्जन्ते गुण्कर्मसु । तानकृत्स्नविदो मन्दानकृत्स्नवित्र विचालयेत् ॥

मनुष्य श्रहंकार से सूड़-बुद्धि होने के कारण श्रपने को ही उन कर्मी का कर्ता मान खेता है जो प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं। —योगवासिष्ठ

ज्यों मूढ़ मानव कर्म करते नित्य कर्मास्क हो। यों लोकसंग्रह-हेतु करता कर्म, विज्ञ विरक्त हो।।

## २६

ज्ञानी न डाले मेद कर्मासक्क की मित में कभी। वह योग-युत हो कर्म कर, उनसे कराये फिर सभी॥

#### २७

नित प्रकृति-गुण द्वारा किये सव कर्म हैं सुनिधान से। मैं कर्म करता, मूढ़-मानव मानता ऋभिमान से।।

### २्प

\*गुण श्रीर कर्म विभाग के सब तत्व जो जन जानता। होता न वह श्रासक्त गुण का खेल गुण में मानता॥ २६

गुगा कर्म में आसक्त होते प्रकृतिगुगा मोहित सभी। उन मंद मुढ़ों को करे विचलित न ज्ञानी जन कभी।।

१ लोक शिक्षा के लिये। २ श्रमासक्त । ३ कर्म मे श्रासक श्रज्ञानी। श्रमंचों महासूत, मन, बुद्धि, श्रहंकार; पांचो ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेन्द्रियां, पांचों विषय, इनका समुदाय गुणविभाग है श्रौर इनकी परस्पर चेष्टायें कर्म-विभाग हैं। इन सबसे श्रास्मा को निर्लेप जानना ही इनका तस्व है।

मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। निराशीनिर्ममो भृत्वा युष्यस्व विगतज्वरः॥

· ये मे मतिमदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनस्रयन्तो स्रच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥ ३२

ये त्वेतदभ्यस्यन्तो नाजुतिष्ठन्ति मे मतम् । सर्वज्ञानविमृढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥

३३

सद्दशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानि । प्रकृति यान्ति स्रुतानि निप्रहः किं करिष्यति ॥

३४

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ॥

Whosoever.....shall break......these least commandments...... shall be called the least.....but whosoever shall do... the same shall be called great.....

अध्यात्म-मति से कर्म अर्पण कर सुके आगे बढ़ो। फल-ग्राश यमता छोड़कर निश्चिन्त होकर फिर लडो ॥ 38

जो दोष-बुद्धि विहीन मानव नित्य श्रद्धायुक्त हैं। मेरे सुमत अनुसार करके कर्म वे नर सुक्त हैं।। 32

जो दोष-दर्शी मृद्मित मत मानते मेरा नहीं। चे सर्वज्ञान-विमृढ़ नर नित नष्ट जानों स**व** कहीं।। 33

चर्ते सदा त्रपनी प्रकृति ऋतुसार ज्ञान-निधान भी। निग्रह करेगा क्या, प्रकृति श्र**नु**सार हैं प्राणी सभी ॥

38

अपने विषय में इन्द्रियों को राग भी हैं द्वेप भी। ये शत्रु हैं, वश में न इनके चाहिये आना कभी।।

१ वेल्रटके । २ जवरदस्ती संयमन ।

### : 3×

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्लेयः परधर्मो भयावहः॥

त्रर्जुन उवाच— ३६

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः॥

श्रीभगवानुवाच---

काम एष क्रोध एष रजोगुणसम्रद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्वचेनमिह वैरिणम्॥

३⊏

धृमेनात्रियते वह्निर्यथादशों मलेन च। यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्॥

38

त्र्यावृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च॥

विषयों के भोगों से विषय-वासना की शान्ति नहीं होती, हवन से बहती हुई श्रक्षि के समान यह काम-वासना नित्य बढ़ती ही जाती है। —महाभारत

З¥

ऊँचे सुलभ पर-धर्म से निज विगुख धर्म महान् है। पर-धर्म भय-प्रद, मृत्यु भी निज धर्म में कल्याख है॥ इक् इक् विकास अर्जुन ने कहा— भगवन्! कहो करना नहीं नर चाहता जब आप है। फिर कौन बल से खींच कर उससे कराता पाप है॥ श्रीभगवान् ने कहा— पदा रजोगुख से हुआ यह काम ही यह क्रोध ही। पेट्ट महापापी कराता पाप है बैरी यही॥

3⊏

ज्यों गर्भ भिल्ली से, घुएँ से आग, शीशा धृल से। यों काम से रहता ढका है, ज्ञान भी (आमृल) से॥

38

यह काम शत्रु महान्, नित्य अतृप्त अप्रि समान है। इसने ढका कौन्तेय! सारे ज्ञानियों का ज्ञान है।।

१ कभी सन्तुष्ट न होनेवाला ।

् इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमान्नत्य देहिनम् ॥ ४१

तस्मान्त्वमिन्द्रियाएयादौ नियम्य भरतर्षभ । पाप्मानं प्रजहि होनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥

४२

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ ४३

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । जिह शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥

क तस्ति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगोनाम उत्तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

त्तरमण देखत काम अनीका । रहिं धीर तिनकी जगलीका॥ -तुलसीदास

Canst thou gain peace so long as thou dost conquer ......the victory banner of......your powerfull enemy the host of sins.

—ATMANUSHASHAN.

मन, इन्द्रियों में, चुद्धि में यह वास वैरी नित करे। इनके सहारे ज्ञान ढक, जीवात्म को मोहित करे॥ ४१

इन्द्रिय-दमन करके करो फिर नाश शत्रु महान् का।
पापी सदा यह नाशकारी ज्ञान का निज्ञान का॥
४२

हैं श्रेष्ठ इन्द्रिय, इन्द्रियों से पार्थ ! मन मानो परे । मन से परे फिर बुद्धि, आत्मा बुद्धि से जानो परे ॥ ४३

यों बुद्धि से आत्मा परे हैं जान इसके ज्ञान को। यन वश्य करके जीत दुर्जय काम शत्रु महान् को॥

वीसरा अध्याय समाप्त हुन्ना ॥ ३ ॥

J.

<sup>ं</sup> १ समस्ते।

# चतुर्थोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच---

१

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान्मनवे प्राह मजुरिच्वाकवेऽब्रवीत् ॥

२

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप॥

₹ 、

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्॥

त्रर्जुन उवाच---

8

श्रेपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्कवानिति॥

ज्ञान गिरा, गोतीत श्रज, माया गुर्ण गोपार ।
सोइ सचिदानन्दघन करत चरित्र श्रपार ॥
—तत्तसीदास

## चौथा अध्याय

श्रीभगवान् ने कहा — १ मैंने कहा था सूर्य के प्रति योग यह अव्यय महा। फिर सूर्य ने मनु से कहा, इच्चाकु से मनु ने कहा।।

यों राज-ऋषि परिचित हुए सुपरम्परागत योग से। इस लोक में वह मिट गया वहु काल के संयोग से॥

ર

मैंने समक्तकर यह पुरातन योग - श्रेष्ठ रहस्य है। तुभासे कहा सब क्योंकि तू मम भक्त श्रीर वयस्य है।।

श्रर्जुन ने कहा— ४ पैदा हुए थे सूर्य पहले आप जन्मे हैं अभी। मैं मानलूं कैसे कहा यह आपने उनसे कभी।।

१ ग्रविनाशी । २ मर्म का विषय । ३ प्रिय सखा ।

श्रीभगवानुवाच-

y

बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप॥

श्रजोऽपि सन्नन्ययात्मा भृतानामीश्वरोऽपि सन् ।
 प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥

S

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति सारत। श्रम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहस्।।

परित्राखाय साधृनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

3

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन।।

जब जब होइ धरम की हानी। बादिहें श्रसुर श्रधम श्रिमानी॥ तब तब प्रभु घर मनुज शरीरा। हरिहें कृपानिधि सन्जन पीरा॥ श्रसुर मार सुर थापिहें राखिहें निज श्रुति सेतु। —तुबसीदास

भगवान् ने कहा—

मैं श्रीर तू श्रजुन ! श्रनेकों वार जन्मे हैं कहीं।
सब जानता हूँ मैं परंतप ! ज्ञान तुभको है नहीं।।

६

यद्यपि अजन्मा, प्राणियों का ईशंमें अव्यय परम्। पर निज प्रकृति आधीन कर, लूं जन्म माया से स्वयम्॥

૭

हे पार्थ ! जव जव धमें घटता श्रीर वढ़ता पाप ही। तव तव प्रकट मैं रूप श्रपना नित्य करता श्राप ही।।

सव साधु जन रचार्थ, दुर्जन नाश करने के लिये। युग युग प्रकट होता सुधर्म विकास करने के लिये॥

3

\*जो दिच्य मेरा जन्म कर्म रहस्य से सव जान ले। सुभामें मिले तन त्याग ऋर्जुन! फिर न वह जन जन्म ले।।

<sup>\*</sup>श्रज श्रविनाशी सच्चिदानन्द्धन सबके परम श्राश्रय केवल धर्मस्थापन करने के लिये श्रपनी योगमाया से प्रकट होते हैं, ऐसा समसकर श्रनन्य मन से श्रासक्ति-रहित उसका चिन्तन करनेवाले उसे तस्त्र से जानते हैं।

वीतरागभयक्रोधा मन्मया माम्रुपाश्रिताः। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः॥ ११

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव मजाम्यहम् । मम वर्त्माजुवर्तन्ते मजुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ १२

काङ्चन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। चित्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा॥

१३

चातुर्वरार्यं मया सृष्टं गुराकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्वचकर्तारमव्ययम्॥

१४

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृहा । इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते ॥

Devotion to God increases in the same proportion as attachment to sence objects decreases.

मन्मय ममाश्रित जन हुए भय क्रोध राग-विहीन हैं। तप यज्ञ से हो शुद्ध वहु मुक्तमें हुए लवलीन हैं॥ ११

जिस भांति जो भजते मुक्ते उस भांति दूं फल-भोग भी। सब त्रोर से ही वर्तते मम मार्ग में मानव सभी।। १२

इस लोक में करते फलेच्छुक देवता-आराधना। तत्काल होती पूर्ण उनकी कर्म फल की साधना।। १३

मैंने वनाये कर्म गुण के भेद से चहुँ वर्ण भी।
किर्ता उन्हों का जान तू, अञ्यय अकर्ता मैं सभी।।

फल की न मुक्तको चाह वँधता मैं न कर्मों से कहीं। यों जानता है जो मुक्ते वह कर्म से वंधता नहीं॥

१ मत्परायण । २ मेरे त्राश्रित । ३ बहुत से मनुष्य । ४ कर्म के फल को चाहनेवाले । अउनके कर्ता मुक्त श्रविनाशी परमेश्वर को त् श्रकर्ता ही जान ।

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिप मुम्रज्ञुभिः। कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम्।। १६

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवच्यामि यज्ज्ञात्वा मोच्यसेऽशुभात्।। १७

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। स्रकर्मणश्र बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥ १८

कर्मएयकर्म यः परयेदकर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान्मजुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्॥

38

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निदग्धकर्मागां तमाहुः पिएडतं बुधाः॥

Follow the great men and see what the world has at heart.....

የሂ

यह जान कर्म मुमुजुपुरुषों ने सदा पहिले किये। प्राचीनं पूर्वज-कृत करो अब कर्म तुम इस ही लिये॥ १६

क्या कर्म श्रीर श्रकर्म है भूले यही विद्वान् भी। जो जान पापों से छुटो, वह कर्म कहता हूँ सभी॥ १७

हे पार्थ ! कर्म अकर्म और विकर्म का क्या ज्ञान है। यह जान लो सब, कर्म की गति गहन और महान् है।। · १८

जो कर्म में देखे श्रकर्म, श्रकर्म में भी कर्म ही। है योग-युत ज्ञानी वहीं, सब कर्म करता है वहीं॥

38

ज्ञानी उसे पंडित कहें उद्योग जिसके हों सभी। फल-वासना विन, भस्म हों ज्ञानाग्नि में 'सब कर्म भी।।

१ मोक्ष चाहनेवाले पुरुष। २ पूर्वजों द्वारा किये गये।

त्यक्त्वा कर्मफलांसङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मएयभिप्रदृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः।। २१

निराशीर्यतिचत्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्चिषम्॥ २२

यद्दञ्जालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते।। २३

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते।।

२४

त्रक्षार्पणं त्रह्म हिवर्जक्षाग्री त्रह्मणा हुतम्। त्रह्मैव तेन गन्तव्यं त्रह्मकर्मसमाधिना॥

If one becomes un-attached......his past karmas fall off and a new one does not bind him. He, a learned shines forth like a jewel.

—ATMANUSHASAN

जो है निराश्रय तृप्त नित, फल कामनाएँ तज सभी। वह कर्म सब करता हुन्ना, कुछ भी नहीं करता कभी ।। 2?

जो कामना तज, सर्वसंग्रह त्याग, मन वश में करे। केवल करे जो कर्म दैहिक, पाप से है वह परे॥ २२

विन द्रेष द्रन्द्र श्रसिद्धि सिद्धि समान हैं जिसको सभी। जो है यद्द्वा-लाभ-तृप्त न बद्ध वह कर कर्म भी।। २३

चित ज्ञान में जिनका सदा जो मुक्त संग-विहीन हों। यज्ञार्थ करते कर्म उनके सर्व कर्म विलीन हों।। २४

मख त्रह्म से, ब्रह्माप्ति में, हिन ब्रह्म, अर्पण ब्रह्म है। सन कर्प जिसको ब्रह्म, करता प्राप्त वह जन ब्रह्म है।।

१ सांसारिक श्राश्रय से रहित। २ सब भोगों की सामग्री। २ शरीर सम्बन्धी । ४ जो कुछ मिले उसमें सन्तुष्ट । १ नहीं बंधता ।

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । ब्रह्मामावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्मति ॥ २६

श्रोत्रादीनीन्द्रियाएयन्ये संयमाप्तिषु जुह्वति । शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाप्तिषु जुह्वति ॥ २७

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। श्रात्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते॥ २८

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतयः संशितव्रताः ॥

त्र्यपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥

जोग-ग्रप्ति करि प्रकट तब, कर्म शुभाशुभ लाय । बुद्धि सिरावे ज्ञान-घृत, ममता-मज जरि जाय ॥—-तुजसीदास

योगी पुरुष कुछ दैव-यज्ञ उपासना में मन धरें। ब्रह्माग्नि में कुछ यज्ञ द्वारा यज्ञ ज्ञानी जन करें॥ २६

कुछ होमते श्रोत्रादि इन्द्रिय संयमों की आग में। इन्द्रिय-श्रनल में कुछ विषय शब्दादि श्राहुति दे रमें॥

कर त्र्यात्म-संयमरूप योगानल प्रदीप्त सुज्ञान से। इन्छ प्राण एवं इन्द्रियों के कर्म होमें ध्यान से॥ २८

कुछ संयमी जन यज्ञ करते योग, तप से, दान से। स्वाध्याय से करते यती, कुछ यज्ञ करते ज्ञान से॥

३६

कुछ प्राण में होमें श्रपान व प्राणवायु श्रपान में। कुछ रोक प्राण श्रपान प्राणायाम ही के ध्यान में॥

९ परब्रह्म में एकाकीभाव से स्थित होना। २ इन्द्रियों को वश में करना। ३ इन्द्रियों से विषय ब्रह्ण करते हुए भी भस्म कर देते हैं। ४ श्राहिसा श्रादि कठिन व्रतों से युक्त।

श्रपरे नियताहाराः प्राग्णान्प्राग्णेषु जुह्वति । सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञच्चपितकल्मषाः ॥ ३१

यज्ञशिष्टामृतग्रजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य क्रुतोऽन्यः कुरुसत्तम।।

३२

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे। कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोत्त्यसे॥ ३३

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । सर्वे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥

38

तद्विद्धि प्रशिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तन्वदर्शिनः॥

गुरु बिन भव निधि तरिह कि कोई । जो विरंच शंकर सम होई ॥ होय विवेक सोह अस भागा । तब रघुनाथ चरण अनुरागा ॥ —नुजसीदास

\*कुछ मिताहारी हवन करते, प्राण ही में प्राण हैं। च्चय पाप यज्ञों से किये, ये यज्ञ-विज्ञ महान् हैं॥ ३१

जो यज्ञ का अवशेष खाते, ब्रह्म को पाते सभी। यरलोक तो क्या, यज्ञ-त्यागी को नहीं यह लोक भी॥

३२

बहु भांति से यों ब्रह्म-ग्रुख में यज्ञ का निस्तार है। होते सभी हैं कर्म से, यह जानकर निस्तार है।। ३३

धन-यज्ञ से समको सदा ही ज्ञान-यज्ञ प्रधान है। सब कर्म का नित ज्ञान में ही पार्थ ! पर्यवसान है॥

३४

सेवा विनय प्रशिपात पूर्वक प्रश्न पूछो ध्यान से। उपदेश देंगे ज्ञान का तब तन्त-दर्शी ज्ञान से।।

<sup>%</sup>नियमित श्राहार करनेवाले (श्रध्याय ६ श्लोक १७)। १ वेद ∤ २ समाप्ति । २ दण्डवत् प्रणाम ।

ąх

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाएडव । येन भूतान्यशेषेण द्रच्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३६

श्चिप चेदिस पापेश्यः सर्वेश्यः पापकृत्तमः। सर्वे ज्ञानप्लवेनैव वृज्जिनं संतरिष्यसि॥ ३७

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्क्रुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माग्रि भस्मसात्क्रुरुते तथा ॥ ३=

न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥

3\$

श्रद्धावाँद्धभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ब्वा परां शान्तियचिरेगाधिगच्छति॥

Wisdom is greater than all terrestrial sciences and than all human knowledge.

ЗX

होगा नहीं फिर मोह ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध विवेक से। तब ही दिखेंगे जीव मुक्तमें श्रीर तुक्तमें एक से॥ ३६

तेरा कहीं यदि पापियों से घोर पापाचार हो। इस ज्ञान-नय्या से सहज में पाप-सागर पार हो॥ ३७

ज्यों पार्थ ! पावक प्रज्वित ईंधन जलाती है सदा । ज्ञानाघि सारे कर्म करती अस्म यों ही सर्वदा ॥ ३८

इस लोक में साधन पवित्र न ऋौर ज्ञान समान है। योगी पुरुष पाकर समय पाता स्वयं ही ज्ञान है॥ ३६

जो कर्म-तत्पर है जितेन्द्रिय श्रीर श्रद्धावान् है। वह प्राप्त करके ज्ञान पाता शीघ्र शान्ति महान् है।।

१ जलती हुई ।

श्रज्ञश्राश्रद्धानश्र संशयात्मा विनश्यति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४१

योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछित्नसंशयस्। श्रात्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय।। ४२

तस्मादज्ञानसंभूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः। छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत।।

के तस्सदिति श्रीमञ्जगवद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायाँ योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

Fill then your heart with this knowledge and seek for the sources of life in the words dictated by Truth itself.

—Epistle to Diognetus

जिसमें न श्रद्धा ज्ञान, संशयवान् हुवे सब कहीं। उसके लिये सुख, लोक या परलोक कुछ भी है नहीं।। ४१

"तज योग-वल से कर्म, काटे ज्ञान से संशय सभी।
उस आत्य-ज्ञानी को न बांधे कर्म बन्धन में कभी।।
४२

श्रज्ञान से जो अम हृदय में, काट ज्ञान कुपान से। श्रजुंन खड़ा हो युद्ध कर, हो योग श्राश्रित ज्ञान से॥

चौथा प्रध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>क</sup>समत्व-बुद्धि-रूप योग द्वारा सब कर्म भगवत्-भ्रपेण करना। १ ब्रह्म-परायस्य । २ योग में स्थित होकर।

## पश्चमोऽध्याय:

श्रर्जुन उवाच—

ξ

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिस । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रुहि सुनिश्चितम् ॥

श्रीभगवानुवाच---

₹

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते॥

3

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्ज्ति। निर्द्धन्दो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रसुच्यते॥

8

सांख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवदन्ति न परिखताः । एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम् ॥

उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोष। निज प्रसुमय देखहिं जगत का सन करहिं विरोध॥

### पांचवां अध्याय

श्रुंन ने कहा—

कहते कभी हो योग को उत्तम कभी संन्यास को।
हे कृष्ण ! निश्रय कर कहो वह एक जिससे श्रेय हो।।

श्रीभगवान ने कहा—
संन्यास एवं योग दोनों मोचकारी हैं महा।
संन्यास से पर कर्मयोग महान हितकारी कहा।।

8

है नित्य संन्यासी न जिसमें द्वेष या इच्छा रही। तज द्वन्द्व सुख से सर्व वन्धन-मुक्त होता है वही॥

४

हैं 'सांख्य' 'योग' विभिन्न कहते मृढ़, नहिं पण्डित कहें। पाते उभय फल एक के जो पूर्ण साधन में रहें॥

१ कर्म-योग । २ कर्म-संन्यास ।

ሂ

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरिष गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ६

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । योगयुक्को स्रनिब<sup>्</sup>ह्म नचिरेखाधिगच्छति ॥

Q

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वभिष न लिप्यते॥

ζ

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यञ्भृएवन्स्पृशञ्जिद्यन्नश्ननःगच्छन्त्वपञ्श्वसन्॥

प्रलपन्विसृजन्गृह्वन्तुन्मिषिन्निमिषन्निप । इन्द्रियाखीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥

He whose merit and demerit exhaust themselves without bearing fruit is an ascetic. He will never have the karmic inflow and will attain liberation.

—श्रास्मानुशासन

X

पाते सुगति जो सांख्य-ज्ञानी कर्म-योगी भी वही। जो सांख्य, योग समान जाने तत्त्व पहिचाने सही॥ ६

निष्काम-कर्म-विहीन हो, पाना कठिन संन्यास है। स्रुनि कर्म-योगी शीघ्र करता ब्रह्म ही में वास है॥

S

जो योग युत है, शुद्ध मन, निज आत्मयुत देखे सभी। वह आत्म-इन्द्रिय-जीत जन, निहं लिप्त करके कर्म भी॥

5

<sup>क</sup>तत्त्वज्ञ समक्षेत्र युक्त में करता न कुछ खाता हुआ। पाता निरखता स्ं्घता सुनता हुआ जाता हुआ।।

छूते व सोते सांस सेते छोड़ते या बोसते। वर्ते विषय में इन्द्रियां दृग बन्द करते खोसते॥

१ सब प्राणियों का श्रात्मा जिसका श्रात्मा हो गया हो। \* म, ६ दोनों श्लोक मिलाकर श्रर्थ पूरा होता हैं।

ब्रह्मययाधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा।। ११

कायेन मनसा बुद्धचा केवलैरिन्द्रियेरिप । योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ १२

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमामोति नैष्ठिकीम्। श्रयुक्तः कामकारेगः फले सक्तो निवध्यते॥ १३

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्।।

न कर्तृ त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रश्वः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते॥

जो मनुष्य राग में रत रहते हैं वे श्रपने ही बनाये जाल में ऐसे फंस जाते हैं जैसे मकड़ी श्रपने जाल में। धीर पुरुष इस जाल को काट कर सब दुःसों से रहित हो जाते हैं। —धम्मपद (बुद्ध)

श्रासिक तज जो ब्रह्म-श्रर्पण कर्म करता श्राप है।
\*जैसे कमल को जल नहीं लगता उसे यों पाप है।।

रिश

मन, बुद्धि, तन से और केवल इन्द्रियों से भी कभी। तज संग, योगी कर्म करते आत्म-शोधन-हित सभी॥ १२

फल से सदैव विरक्त हो चिर-शांति पाता युक्त है। फल-कामना में सक्त हो वँधता सदैव अयुक्त है।। १३

सव कर्म तज मन से जितेन्द्रिय जीवधारी मोद से। विन कुछ कराये या किये नव-द्वार-पुर में नित वसे।।

१४

कर्तृ त्वे कर्म न, कर्म-फल-संयोग जगदीश्वर कभी। रचता नहीं अर्जुन! सदैव स्वभाव करता है सभी॥

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>जैसे कमल के पत्ते को जल नहीं लगता ऐसे उसे पाप नहीं लगता। 5 सकामी पुरुष 1 २ कर्तापन 1

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विश्वः। श्रज्ञानेनाष्टतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः॥ १६

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्॥ १७

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तिष्ठास्तत्परायणाः । गच्छन्त्यपुनरावृति ज्ञानिधूतकल्मषाः ॥ १=

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मगे गवि हरितनि । शुनि चैव श्वपाके च परिखताः समदर्शिनः ॥ १६

इहैव तैजितः सर्गो येपां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोपं हि समं ब्रह्म तस्माद्बब्रह्माणि ते स्थिताः॥

2y

ईरवर न लेता है किसी का पुग्य श्रथवा पाप ही। है ज्ञान माया से ढका यों जीव मोहित श्राप ही।। १६

पर दूर होता ज्ञान से जिनका हृदय-त्रज्ञान है। करता प्रकाशित 'तत्त्व' उनका ज्ञान सूर्य समान है।

१७

तिन्नष्ठ तत्पर जो उसी में, बुद्धि मन धरते वहीं। वे ज्ञान से निष्पाप होकर जन्म फिर लेते नहीं।।

१इ

विद्या-विनय-युत-द्विज, श्वपंच, चाहे गऊ, गज, श्वान है। सबके विषय में ज्ञानियों की दृष्टि एक समान है।।

38

जो जन रखें मन साम्य में वे जीत खेते जग यहीं। पर ब्रह्म सम निर्दोप है, यों ब्रह्म में वे सब कहीं॥

१ एकाकी भाव । २ तस्परायण । ३ चापडाल ।

न प्रहृष्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् । स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्माणि स्थितः ॥ २१

बाह्यस्पर्शेष्त्रसङ्घात्मा विन्दत्यात्मिन यत्सुखम् । स ब्रह्मयोगयुङ्गात्मा सुखमच्चयमश्जुते ॥

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। त्र्याद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥
२३

शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोचणात्। कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ २४

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः। स योगी ब्रह्मनिर्वागं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥

मैत्री, करुणा, मुद्तिता श्रीर उपेचापूर्ण चित्त से जो चारों दिशाश्रो को ज्याप्त कर देता है, सर्वत्र सर्वात्मरूप होकर सर्व जगत् को श्रद्वेषमय चित्त से भर देता है वह 'ब्रह्म-प्राप्त' है। — मिल्किम निकाय

प्रिय वस्तु पा न प्रसन्न, श्राप्रिय पा न जो सुख-हीन है।
निर्मीह दढ़-मित ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में लवलीन है।।
२१

नहिं भोग-विषयासङ्ग जो जन आत्म-सुख पाता वही। वह ब्रह्मयुत, अनुभव करे अच्चय महासुख नित्य ही।।

जो बाहरी संयोग से हैं भोग दुखकारण सभी। है आदि उनका अन्त, उनमें विज्ञ नहिं रमते कभी।।
२३

जो काम-क्रोधावेग सहता है मरण पर्यन्त ही। संसार में योगी वही नर सुख सदा पाता वही॥ २४

\*जो त्रात्मरत अन्तः सुखी है ज्योति जिसमें ज्याप्त है। वह युक्त ब्रह्म-स्वरूप हो निर्वाण करता प्राप्त है।।

<sup>#</sup>जो श्रात्मा में सुख पाता है, श्रात्मा में रमण करता है श्रीर श्रात्मामे जिसके प्रकाश है।

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण्यृषयः चीण्कल्मषाः। छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥ २६

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्। श्रमितो ब्रह्मनिर्वाखं वर्तते विदितात्मनाम्॥

स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाद्यांश्रज्जुश्चैवान्तरे भ्रुवोः। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ॥

२ट

यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोत्त्रपरायगः । विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः॥

३६

भोक्कारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् । सुहृदं सर्वभृतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छिति ।।

तस्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पद्ममोऽध्यायः ॥ १ ॥

#### PX

निष्पाप जो कर श्रात्म-संयम द्वन्द-चुद्धि-विहीन हैं। रत जीवहित में, ब्रह्म में होते वही जन लीन हैं॥ २६

यति काम क्रोध विहीन जिनमें त्रात्म-ज्ञान प्रधान है। जीता जिन्होंने मन उन्हें सब स्रोर ही निर्वान है।।

धर दृष्टि भृकुटी मध्य में तज बाह्य विषयों को सभी। नित "नासिकाचारी किये सम प्राण श्रीर श्रपान भी॥ २८

वश में करे यन बुद्धि इन्द्रिय मोच में जो युक्त है। भय क्रोध इच्छा त्याग कर वह सुनि सदा ही सुक्त है।।

### 39

जाने मुक्ते तप यज्ञ भोक्ता लोक स्वामी नित्य ही। सब प्राणियों का मित्र जाने शांति पाता है वही॥ पांचवां अध्याय समाह हुआ॥४॥

क्षनासिका में विचरनेवाला।

### षष्ठोऽध्यायः

्श्रीभगवानुवाच---

Ş

त्र्यनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निरिधर्न चाक्रियः॥

२

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं निद्धि पाएडन । न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी मनति कथन ।।

ą

त्रारुरुद्योर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥

X

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥

जिसकी तृष्णा नष्ट होगई, राग से जो विमुक्त है ...... उसे महा-प्राज्ञ कहते हैं ..... वह निर्वाण प्राप्त करता है। — भूम्मपद

### छठा अध्याय

श्रीभगवान् ने कहा —
फल-आश तज, कर्तव्य कर्म सदैव जो करता, वहीयोगी व संन्यासी, न जो विन अग्नि या विन कर्म ही ।।

चह योग ही समस्तो जिसे संन्यास कहते हैं सभी। संकल्प के संन्यास विन बनता नहीं योगी कभी।।

२

३

जो योग-साधन चाहता स्रनि, हेतु उसका कर्म है। हो योग में ब्रारूढ़, उसका हेतु उपशम धर्म है॥

Š

जव दूर विषयों से, न हो आसक्त कर्मों में कभी। संकल्प त्यागे सर्व, योगारूढ़ कहलाता तभी॥

१ निष्काम कर्म । २ सष्ट संकल्पो का प्रभाव।

¥

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमनसादयेत् । श्रात्मेन ह्यात्मनी चन्धुरात्मेन रिपुरात्मनः ॥ ६

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । श्रनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥

હ

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ।।

5

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्या क्टस्थो विजितेन्द्रयः । युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टारमकाञ्चनः ॥

3

सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु । साधुष्वपि च पापेषु समन्नुद्धिविशिष्यते ॥

Know thyself and thou shalt know the universe and the Gods.

Inscription of the Temple of Delphi.

X

निज से करे उद्धार निज, निज को न गिरने दे कभी। नर आप ही है शत्रु अपना, आप ही है मित्र भी॥

Ę

जो जीत लेता आपको वह वन्धु अपना आप ही। जाना न अपने को स्वयं रिपु सी करे रिपुता वही।।

Ø

श्रीत शान्त जन, मन जीत का श्रात्मा सदैव समान है। सुख, दुःख, शीतल, उष्ण अथवा मान या श्रपमान है।।

C

क्रुटस्य इन्द्रियजीत जिसमें ज्ञान है विज्ञान है। वह युक्त जिसको स्वर्ग, पत्थर, धृल एक समान है।।

3

वैरी, सुहृद, मध्यस्थ, साधु, त्रासाधु, जिनसे द्वेष है। वान्धव, उदासी, मित्र में सम बुद्धि पुरुप विशेष है।।

१ अपने द्वारा । २ विकार रहित स्थितिवाला । ३ वह योगी युक्त कहताता है । ४ दोनों खोर की भलाई चाहनेवाला । ४ किसी की भी बुराई भलाई न चाहनेवाला ।

योगी युद्धीत सततमात्मानं रहसि स्थितः।
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः॥
११

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनक्कशोत्तरम्॥ १२

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये।।
१३

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। संप्रेच्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्।।

१४

प्रशान्तात्मा विगतभीव्र हाचारिव्रते स्थितः। मनः संयम्य मचित्तो युक्त त्रासीत मत्परः॥

<sup>&</sup>quot;"एकान्त में पालथी मारकर गर्दन से कमर तक शरीर सीधा रखकर जो" जागृत घन्तःकरण से श्वांस खींचता है "अभ्यास करता है "वह श्रपने" को भली भांति जानता है। —दीध निकाय

चित-त्रात्म-संयम नित्य एकाकी करे एकान्त में। तज त्राश-संग्रह नित निरन्तर योग में योगी रसें।।

११

श्रासन धरे शुचि-भूमि पर थिर, ऊँच नीच न ठौर हो। कुश पर विछा मृगछाल, उस पर वस्त्र पावन श्रीर हो ॥ १२

एकाग्र कर मन, रोक इन्द्रिय चित्त के व्यापार को। फिर त्र्यात्म-शोधन हेत् बैठे नित्य योगाचार को ।।

होकर अचल, दृढ़, शीश ग्रीना और काया सम करे। दिशि अन्य अवलोके नहीं नासाग्र पर ही हग धरे।।

१४

बन ब्रह्मचारी शान्त, मन-संयम करे भय-मुक्त हो। हो मत्परायण चित्त मुभनें ही लगाकर युक्त हो।।

१ श्रकेला। २ चित्त श्रीर इन्द्रियों की क्रिया। ३ गईन | ४ नाक का श्रागेवाला भाग।

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥

१६

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन॥

१७

युक्ताहारविहारस्य युक्तन्वेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १८

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥

38

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः॥

When water is still, it reflects objects like a mirror.

This stillness, this perfect level is the model of the sage.

—Chwangtse (China)

यों जो नियत-चित युक्त योगाभ्यास में रत नित्य ही। स्रक्तमें टिकी निर्वारापद-प्रद शांति पाता है वही।। १६

यह योग ऋति खाकर न सधता है न ऋति उपवास से । सघता न ऋतिशय नींद अथवा जागरण के त्रास से ।। १७

जव युक्त सोना जागना त्राहार त्रीर विहार हों। हो दु:ख-हारी योग जब परिमित सभी व्यवहार हों।।

संयत हुआ चित आत्म ही में नित्य रम रहता जभी। रहती न कोई कामना नर युक्त कहलाता तभी।।

38

श्रविचल रहे विन वायु दीपक-ज्योति जैसे नित्य ही। है चिर्त्तसंयत योग-साधक युक्त की उपमा वही।।

१ स्वाधीन मनवाला। २ बहुत । ३ जागना। ४ नपा तुला। ४ वश में किया हुआ। ६ मन वश में करनेवाला।

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यकात्मनि तुष्यति॥ २१

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् । वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २२

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुगापि विचाल्यते॥ २३

तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् । स निश्चयेन योक्तन्यो योगोऽनिर्विएणचेतसा ॥

२४

संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥

Devotion to God increases in the same proportion as attachment to sense objects decreases

रमता जहां चित योग-सेवन से निरुद्ध सदैव है। जब देख अपने आपको सन्तुष्ट आत्मा में रहे।।

इन्द्रिय-त्र्यगोचर बुद्धि-गम्य त्रनन्त सुख त्रनुभव करे। जिसमें रमा योगी न डिगता तत्त्व से तिल भर परे ।।

२२

पाकर जिसे जग में न उत्तम लाभ दिखता है कहीं। जिसमें जमे जन को कठिन दुख भी डिगा पाता नहीं।। २३

कहते उसे ही योग जिसमें सर्वेदुःख-वियोग है। दृद्-चित्त होकर साधने के योग्य ही यह योग है।।

₹8

संकल्प से उत्पन्न सारी कामनाएँ छोड्के। मनसे सदा सब श्रोर से ही इन्द्रियों को मोड़के।।

१ रोका हुन्ना २ इन्द्रियो से श्रतीत । ३ बुद्धिद्वारा पाने योग्य ।

शनैः शनैरुपरमेद्बुद्धचा धृतिगृहीतया। श्रात्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्॥

२६

यतो यतो निश्चरति मनश्रश्चलमस्थिरम् । ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥

२७

प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखम्रुत्तमम्। उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्।।

२८

युज्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः। सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्तुते॥

39

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चार्त्मान । ईच्चते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥

The Eternal is seen when the mind is at rest
When the sea of mind is troubled by the winds of desire,
all devine vision is impossible.

—RAM Krishna.



ध्यानावस्थित श्रीकृष्ण

२्४

हो शान्त क्रमशः धीर मित से आर्त्म-सुस्थिर मन करे। कोई विषय का फिर न किंचित् चित्त में चिन्तन करे।। २६

२७

जो ब्रह्मभूत, प्रशान्त-मर्न, जन रज-रहिंत निष्पाप है। उस कर्मयोगी को परम सुख प्राप्त होता आप है।। २८

निष्पाप हो इस भांति जो करता निरन्तर योग है। वह ब्रह्म-प्राप्ति-स्वरूप-सुख करता सदा उपभोग है॥

ર્દ

युक्तात्म समदर्शी पुरुप सर्वत्र ही देखे सदा। मैं प्राणियों में श्रीर प्राणीमात्र ग्रुक्तमें सर्वदा॥

१ धीरे-घीरे । २ मन को श्रात्मा में स्थिर करें । ३ जीवन-मुक्त (सब कुछ ब्रह्म ही समक्तनेवाला) । ४ शान्त मनवाला । ४ जिसमें रजोगुण न हो ।

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३१

सर्वभूतस्थितं यो मां मजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते॥

३२

ञ्चात्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥

33

श्रर्जुन उवाच---

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्नः साम्येन मधुस्रद्रन । एतस्याहं न पश्यामि चश्चलत्वात्स्थिति स्थिराम् ॥

३४

चश्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्द्दम् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

The Lord who is established in the secret place of every soul, pervades the whole universe

—SWETASWATARA UPNISHED

जो देखता मुभमें सभी को त्रीर मुभको सब कहीं। मैं दूर उस नर से नहीं वह दूर ध्रुकसे है नहीं।। 38

एकत्व-मित से जान जीवों में धुमे नर नित्य ही। भजता रहे जो, सर्विथा कर कर्म सुक्तमें है वही।। ३२

सुख-दुःख अपना और औरों का समस्त समान है। जो जानता ऋर्जुन ! वही योगी सदैव प्रधान है ॥ श्रर्जन ने कहा--

जो "साम्य-मति से प्राप्य तुमने योग मधुसूद्न ! कहा। यन की चपलता से महा ऋस्थिर मुभे वह दिख रहा।। 38

हे कुष्ण ! मन चश्चल हठी वलवान् है दढ़ है वना। मन साधना दुष्कर दिखे जैसे हवा का वांधना।।

असाम्य बुद्धि से प्राप्त होने वाला। १ कठिन।

श्रीभगवानुवाच---

३४

श्चर्सश्यं महाबाही मनी दुर्निग्रहं चलम्। श्चभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येश च गृह्यते॥ ३६

श्चसंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मितः। वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाष्तुम्रुपायतः॥

श्रर्जुन उवाच-

३७

अयितः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः। अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति।।

35

किचेनोभयविश्रष्टश्छिनाश्रमिव नश्यति । स्रप्रतिष्ठो महाबाहो विमुढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३६

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमईस्यशेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते॥

The mind is difficult to restrain, light, running whither it pleases, to control it is a helpful thing, controlled, it secures happiness ——Dhammapada

३४ श्रीभगवान ने कहा-

चंचल त्र्रसंशय मन महावाहो ! कठिन साधन घना । अभ्यास और विराग से पर पार्थ! होती साधना ॥

जीता न जो मन, योग है दुष्प्राप्य मत मेरा यही। मन जीत कर जो यत्न करता प्राप्त करता है वही।। श्रर्जन ने कहा—

जो योग-विचलित, यत्न-हीन परन्त श्रद्धावान है। पा योग-सिद्धि न, कौन गति पाता कहो भगवान है ?

ঽ৸

मोहित निराश्रय, ब्रह्म-पथ में हो उभय पथ-श्रष्ट क्या। वह वादलों-सा छिन्न हो, होता सदैव विनष्ट क्या ?

38

हे कृष्ण ! करुणा कर सकल सन्देश मेरा मेटिये। तज कर तुम्हें है कौन यह अम दूर करने के लिये ?

<sup>।</sup> सन के निग्रह की सिद्धि । २ प्राप्त होना कठिन है। ३ योग से चलायमान ।

श्रीभगवानुवाच—

४०

पार्थ नैवेह नास्रत्र विनाशस्तस्य विद्यते।
न हि कल्याणकृत्कश्चिदुर्गति तात गच्छति।।
४१

प्राप्य पुरायकृतां लोकाजुषित्वा शाश्वतीः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते॥ ४२

त्र्रथवा योगिनामेव क्कले भवति धीमताम् । एतद्भि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदशम् ॥ ४३

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकस्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन॥

88

पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते॥

The work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness, quietness and assurance for ever.

—ISAIAH

श्रीभगवान् ने कहा---इस लोक में परलोक में वह नष्ट होता है नहीं। कल्याग्यकारी-कर्म करने में नहीं दुर्गति कहीं।। ४१

शुभ लोक पाकर पुर्यवानों का, रहे वर्षों वहीं। फिर योग-विचलित जन्मता श्रीमान् शुचि के घर कहीं।।

या जन्म लेता श्रेष्ट ज्ञानी योगियों के वंश में। दुर्लभ सदा संसार में है जन्म ऐसे श्रंश में।। ४३

पाता वहां फिर पूर्व-मति-संयोग वह नर-रत्न है। उस बुद्धि से फिर सिद्धि के करता सदैव प्रयत्न है।। 88

हे पार्थ ! पूर्वाभ्यास से खिंचता उधर लाचार हो। हो योग-इच्छुक वेद-वर्णित कर्म-फल से पार हो।।

१ शह आचरणवाले। २ शब्द बहा से परे।

8%

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिन्विषः। श्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्।। ४६

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन।।

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥

क तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रात्मसंयमयोगो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

त्रापा मेटे हरि भजै, तन मन तजै विकार। निरबैरी सब जीव सों, दादू यह मत सार॥ 8¥

श्रिति यत्त से वह योगसेवी सर्वपाप - विहीन हो। वहु जन्म पीछे सिद्ध होकर परम-गति में लीन हो।। Żξ

सारे तपस्वी, ज्ञानियों से, कर्मनिष्ठों से सदा। है श्रेष्ठ योगी, पार्थ ! हो इस हेतु योगी सर्वेदा ।। ४७

सब योगियों में मानता में युक्ततम योगी वही। श्रद्धा-सहित मम ध्यान धर भजता मुक्ते जो नित्य ही ।।

**जुठा** श्रध्याय समा**त** हुश्रा ॥ ६ ॥

१ योगी । २ सकाम कर्म करनेवाला । ३ कर्मयोगी । ४ सबसे श्रेष्ठ ।

## सप्तमो अधायः

श्रीभगवानुवाच--

ę

मय्यासक्कमनाः पार्थे योगं युञ्जन्मदाश्रयः। स्रसंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृग्रु॥

२

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते॥

₹

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः॥

४

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। त्र्रहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥

## सातवां अध्याय

श्रीभगवान् ने कहा—

ग्रुस्तमें लगा कर चित्त सेरे त्रासरे कर योग भी।
जैसा त्र्रसंशय पूर्ण जानेगा मुके वह सुन सभी।।

२

विज्ञान-युत वह ज्ञान कहता हूँ सभी विस्तार में। जो जान कर कुछ जानना रहता नहीं संसार में॥

3

कोई सहस्रों मानवों में सिद्धि करना ठानता। उन यत्तशीलों में मुक्ते कोई यथावत् जानता।।

8

पृथ्वी, पवन, जल, तेज, नभ, मन, अहंकार व बुद्धि भी। इन आठ भागों में विभाजित है प्रकृति मेरी सभी॥

१ मेरी प्राप्ति के लिये यरन । २ तत्त्व से ठीक ठीक।

¥

श्रपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ६

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। श्रहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा॥

G

मत्तः परतरं नान्यित्किचिदस्ति धनंजय। मिय सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव।।

ς

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिस्र्ययोः। प्रगानः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु।।

3

पुरायो गन्धः पृथिन्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ । जीवनं सर्वभृतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ।।

There is not a body, however small, which does not enclose a portion of the divine substance.

—Crospano Bruno

X

हे पार्थ ! वह 'अपरा' प्रकृति का जान लो विस्तार है। फिर है 'परा' यह जीव जो संसार का आधार है।। ६

उत्पन्न दोनों से इन्हीं से जीव हैं जग के सभी। मैं मूल सब संसार का हूँ श्रोर में ही श्रन्त भी॥

હ

मुमसे परे कुछ भी नहीं संसार का विस्तार है। जिस मांति माला में मिए, मुम्ममें गुथा संसार है।।

ς

श्राकाश में ध्वर्नि, नीर्र में रस, वेद में श्रोंकार हूँ। पौरुष पुरुष में, चांद सूरज में प्रभामय सार हूँ॥

3

शुभ गन्ध वसुधा में सदा में प्राणियों में प्राण हूँ। मैं ऋषि में हूँ तेज, कतिपयों में तपस्या ज्ञान हूँ॥

१ शब्दा २ जल । ३ पृथ्वी । ∻ैतपस्वियों में तप हूँ।

बीजं मां सर्वभृतानां विद्धि पार्थ सनातनम् । ष्ठद्धिर्चुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥

११

बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ।। १२

ये चैंव सान्त्रिका भावा राजसास्तामसाश्च ये।

मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मियं।।
१३

त्रिभिर्गुग्रमयैभीवैरेभिः सर्विमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमञ्ययम्॥

१४

दैनी होपा गुगामयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥

हरि माया कृत दोष गुण, विन हरि भजन न जाहि । भजिय राम सब काम तजि, श्रस विचार मन माहिं॥ —नुबसीदास

हे पार्थ ! जीवों का सनातन बीज हूँ, आधार हूँ। तेजस्वियों में तेज, बुध में बुद्धि का मण्डार हूँ॥ ११

हे पार्थ ! मैं कामादि राग-विहीन बल बलवान् का । मैं काम भी हूँ धर्म के अविरुद्ध विद्यावान् का ॥ १२

सत त्र्यौर रज, तम भाव मुक्तसे ही हुए हैं ये सभी। मुक्तमें सभी ये किन्तु मैं उनमें नहीं रहता कभी।। १३

इन त्रिगुर्ण भावों में सभी भूला हुआ संसार है। जाने न अञ्चय-तत्त्व मेरा जो गुणों से पार है। १४

यह त्रिगुगादैवी घोरमाया अगम और अपार है। आता शरण मेरी वही जाता सहज में पार है।।

१ बुद्धिमान। २ विरुद्ध न जानेवाते । ३ सतोग्रुग, रजोगुण, तमोगुण ।

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययापहृतज्ञाना स्त्रासुरं भावमाश्रिताः ॥ १६

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । त्र्यात्तों जिज्ञासुरर्थाथीं ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १७

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। त्र्यास्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्॥

१६

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः॥

राम भक्त जग चारि प्रकारा। ज्ञानी प्रभुहि विशेष पियारा॥

पापी, नराधम, ज्ञान माया ने हरा जिनका सभी। वे मृढ़ त्रासुर बुद्धि-वश सुभको नहीं भजते कभी।।

श्रर्जुन ! मुक्ते भजता सुकृति-समुदाय चार प्रकार का। जिज्ञासु, ज्ञानीजन, दुखी-पन, त्र्यर्थ-प्रिय संसार का ।। १७

नित-युक्त ज्ञानी श्रेष्ठ, जो सुम्हमें श्रनन्यासक है। मैं क्योंकि ज्ञानी की परम प्रिय, प्रिय सुक्ते वह भक्त है।। ₹≒

ये सब उदार, परन्तु सेरा प्राण ज्ञानी भक्त है। वह युक्त जन, सर्वोच्च-गति मुभमें सदा श्रनुरक्त है।।

38

जन्मान्तरों में जानकर, "'सब वासुदेव यथार्थ है'। ज्ञानी सुक्ते भजता, सुदुर्लभ वह महात्मा पार्थ ! है।।

१ मनुष्यों मे नीच। २ हर लिया है। ३ ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वाले। ४ काम्य वासनात्रोंवाले। \*सब कुळ ही वासुदेव है।

कामैस्तैस्तैह<sup>°</sup>तज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ।। २१

यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छिति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्।। २२

स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्।। २३

श्चन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् । देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥

२४

श्रव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः।
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्।।

कस्त्री कुण्डल बसे, मृग ढूंढे बन माहिं। ऐसे घट में पीव है, दुनियां जाने नाहि॥

-कबीर

\*'निज प्रकृति-प्रेरित, कामना द्वारा हुए हत ज्ञान से। ंकर नियम सजते बिविध विध नर अन्य देव विधान से ॥ ङ् १

जो जो कि जिस जिस रूप की पूजा करे नर नित्य ही। उस भक्त की करता उसी में, मैं अचल श्रद्धा नहीं।। ŞΫ

उस देवता को पूजता फिर वह, वही श्रद्धा लिये। रीनज इष्ट-फल पाता सकल, निर्माण जो मैंने किये॥ २३

चे मन्द्रमति वर किन्तु पाते, अन्तवत फल सर्वेदा । सुर-भक्त सुर में, भक्त मेरे, त्रा मिलें सुभःमें सदा।। ર્જ

अव्यक्त मुसको च्यक्त, मानव मूढ़ खेते मान हैं। अविनाशि अनुपम भाव मेरा वे न पाते जान हैं।।

क्ष्मपने स्वभाव से प्रेरित हुए। १ ज्ञान से ऋष्ट हुए। 1किस-जिल देवता की पूजा के जो-जो नियम है उनसे जो देवताओं को पूजते हैं। २ जो सकासी भक्त।

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाद्यतः। मुढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्॥

२६

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन।
मनिष्याणि च भृतानि मां तु वेद न कश्चन।।

२७

इच्छाद्वेषसम्रत्थेन द्वन्द्वमोहेन मारत । सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २८

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुरायकर्मणाम् । ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्षा भजन्ते मां दृढत्रताः ॥

38

जरामरणमोचाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥

किया करम श्राचार भरम है, यही जगत का फन्दा । माया जाल में बांघ श्रदाया, क्या जाने जन श्रम्धा ॥

निज योग-माया से ढका सबको न मैं दिखता कहीं। अव्यय अजन्मा मैं, मुक्ते पर मूढ़ नर जानें नहीं॥ २६

होंगे, हुए हैं, जीव जो मुक्तको सभी का ज्ञान है। इनको किसी को किन्तु कुछ मेरी नहीं पहिचान है॥

হ্ড

उत्पन्न इच्छा द्वेष से जो द्वन्द्व जग में च्याप्त हैं। उनसे परंतप! सर्व प्राणी मोह करते प्राप्त हैं॥ २८

पर पुरायवान् मनुष्य जिनके छुट गये सब पाप हैं। इह इन्इ-मोह-विहीन हो भजते सुमे वे आप हैं॥

३६

करते ममाश्रित जो जरा-मृति-मोच के हित श्साधना। वे जानते हैं ब्रह्म, सव अध्यात्म, कर्म महामना।।

५ सुख-दुःख, लाभ-हानि श्राटि । २ दृढ निश्चयवाले । ३ मेरी शर्गा लेकर । १ दुढापे श्रोर मोच से छूटने का प्रयत्न । ४ महानुभाव ।

साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । प्रयाग्यकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ।}

के तस्सदिति श्रीमञ्जगवद्गीतासृपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

# अत्यन्त उपयोगी-पद्ने योग्य

गांधीजी—गांधीजी सम्बन्धी नैतिक छौर चरित्रवता-सम्पन्न, प्रेरखास्मक, प्रगतिशील, राष्ट्रीय छौर सांस्कृतिक साहित्य। मूल्य २)

नवनिर्माण् - राष्ट्रीय श्रीर नैतिक जीवन-निर्माण के निश्चित श्रीर स्पष्ट उपाय, वर्तमान कठिन समस्याश्रों का सरक सुलकाव युग-धर्म श्रीर राष्ट्र-धर्म का रचनात्मक मौतिक तथा जीवित साहित्य। मूल्य २)

सात्भूमि—रचनारमक सुकाव; मौतिक साहित्य। रवतन्त्र भारत का स्वरूप, युग-धर्म श्रीर कर्त्तव्य-मार्ग। श्रनेक सुन्दर चित्ताकर्षक चित्रों सहित। मूल्य ३)

> एक मना लागा रहे, श्रन्त मिलेगा सोइ। दादू जाके मन बलै, ताकों दरसन होइ॥ — दादू

` ३०

श्रिध-भूत, दैव व यज्ञ-युत, जो विज्ञ सुस्कको जानते। वे युक्त-चित मरते समय में भी ग्रुक्ते पहिचानते॥

सश्तवां श्रध्याय समाह हुश्रा ॥ ७ ॥

योगेश्वर श्रीकृष्ण-भगवान् श्रीकृष्ण के घार्मिक, नैतिक, राष्ट्रीय श्रीर सामाजिक-जीवन का दिन्य-दर्शन। श्रीकृष्ण के चरित्र का कला-पूर्ण चित्रण । मूल्य २)

सहापुरुष (सचित्र)-धार्मिक श्रौर राष्ट्रीय कर्म-प्रेरक, चरित्र-निर्माता महापुरुषों के ज्वलन्त जीवन-चिन्त्र. कार्य-प्रणाली, देन श्रीर पल-पल पर जीवन का विकास करनेवाले दिव्य सन्देश । मूल्य ३)

मानवधर्म कार्यालय पीपल महादेव, देहली।

। श्रिधिमृत, श्रिधिदैव श्रीर श्रिधियज्ञ सहित।

## **अष्टमो**ऽध्यायः

, श्रर्जुन उवाच—

8

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम। अधिभृतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किम्रच्यते॥

२

श्रिधयज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । प्रयाग्यकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मिसः ।।

श्रीभगवानुवाच—

३

श्रवरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥

X

. अधिभृतं चरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥

नाद विन्दु ते श्रगम श्रगोचर, पांच तत्त्व से न्यारा। तीन गुनन से भिन्न है, पुरुष श्रतक्ख श्रपारा॥ —कवीर

### श्राठवां श्रध्याय

श्रर्जुन ने कहा—

X

हे कुष्ण ! क्या वह ब्रह्म ? क्या अध्यात्म है ? क्या कर्म है ? अधिभृत कहते हैं किसे ? अधिदैव का क्या मर्म है ?

२

इस देह में अधियज्ञ कैसे और किसको मानते ? मरते समय कैसे जितेन्द्रिय जन तुम्हें पहिचानते ?

श्रीभगवान् ने कहा—

श्रामगवान् न कहा— श्र**त्तर परम वह ब्रह्म है,** श्रध्यात्म जीव स्वभाव ही<sup>\*</sup>।

जो भूतभावोद्भव करे व्यापार कर्म कहा वही।।

४

अधिभूत नश्वर भाव है, चेतन पुरुष अधिदैव ही। अधियज्ञ मैं सब प्राणियों के देह बीच सदैव ही।।

<sup>&</sup>lt;sup>अ</sup>जीव ही ग्रध्यात्म है ।

१ भूतों के भावों को उत्पन्न करनेवाला।

y

श्चन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ध

यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।, तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥

O

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच च।
मध्यपितमनोनुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ॥

5

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्॥

3

कविं पुराणमनुशासितारमगोरगीयांसमनुस्मरेद्यः। सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्॥

He is the wisest who keeps himself pure till the hour when the Diety Himself is pleased to relieve him.

—Socrates.

X

तन त्यागता जो अन्त में मेरा मनन करता हुआ।

सुक्तमें असंशय नर मिले वह ध्यान यों धरता हुआ।

६

अन्तिम समय तन त्यागता जिस भाव से जन व्याप्त हो। उसमें रंगा रहकर सदा, उस भाव ही को प्राप्त हो॥

O

इस हेतु स्रुक्तको नित निरन्तर ही सुपर कर युद्ध भी। संशय नहीं, सुक्तमें मिले, मन बुद्धि सुक्तमें घर सभी॥

Ξ

\*अभ्यास-वल से युक्त योगी चित्त अपना साध के। उत्तम पुरुष को प्राप्त होता है उसे आराध के।।

3

भवंज्ञ शास्ता सूच्मतम आदित्य-सम तम से परे। जो नित अविन्त्य अनादि सर्वाधार का चिन्तन करे॥

<sup>\*</sup> ग्रभ्यास योग से युक्त दूसरी तरफ न जाने वाले चित्त से ! १ कवि । २ शासन करनेवाले । ३ सूर्य ।

प्रयाग्यकाले मनसाचलेन भक्त्यायुक्को योगवलेन चैव।
भ्रु वोर्मध्ये प्राग्रमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषसुपैति दिव्यम् ॥

यद्त्वरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संब्रहेण प्रवच्ये॥

१२

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च।
मूध्न्यीधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्।।
१३

श्रोमित्येकाचरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्।। १४

त्रमन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥

Take my yoke upon you and learn of me for I am meek and lowly in heart and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light.

कर योग-चल से प्राण भूकटी-मध्य श्रन्तिम काल में। निश्रल हुत्रा वह भक्त मिलता दिन्य पुरुष विशाल में ॥

११

श्रचर कहें वेदज्ञ, जिसमें राग तज यति जन जमें। हों ब्रह्मचारी जिसलिये, वह पद सुनो संनेप में।। १२

सव इन्द्रियों को साधकर निश्चल हृदय में मन धरे। फिर प्रारा मस्तक में जमाकर धारणा योगी करे।। १३

मेरा लगाता ध्यान कहता ॐ ऋत्तर ब्रह्म ही। तन त्याग जाता जीव जो पाता परम गति है वही।। १४

भजता सुके जो जन सदैव अनन्य मन से प्रीति से। नित युक्त योगी वह मुभे पाता सरल-सी रीति से।।

१ भौह । २ योग धारणा।

मासुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतस् । नाष्त्रवन्ति महात्यानः संसिद्धि परमां गताः॥ १६

श्राव्रह्मभ्रवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १७

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्बहार्यो विदुः। रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १५

त्र्यव्यक्षाद्वचक्रयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरा**गमे** । राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ।। 38

भृतग्रामः स एवायं भृत्वा भृत्वा प्रलीयते । राज्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥

राम चरण पहिचान बिनु, मिटैन मन की दौर। जन्म गँचाये बादिही, रटत पराये पौर ॥ —\_तुत्तसीदास

पाए हुए हैं सिद्धि-उत्तम जो महात्मा-जन सभी।
पाकर मुक्ते दुख-धाम नश्वर-जन्म नहिं पाते कभी।।
१६

विधिलोक तक जाकर पुनः जन जन्म पाते हैं यहीं।
पर पा गए अर्जुन सुके वे जन्म फिर पाते नहीं।।
१७

दिन-रात ब्रह्मा की, सहस्रों युग वड़ी जो जानते। वे ही पुरुष दिन-रेन की गति ठीक हैं पहिचानते॥ १८

जब हो दिवस अव्यक्त से सब व्यक्त होते हैं तभी।
फिर रात्रि होते ही उसी अव्यक्त में लय हों सभी।।

38

होता विवश सब भूत-गण उत्पन्न वारम्वार है। लय रात्रि में होता दिवस में जन्म खेता धार है।।

१ चरा भंगुर (नाश होनेवाले)। २ ब्रह्मलोक। ३ प्रकृति के वश में हुआ।

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽन्यक्वोऽन्यक्वात्सनातनः। यः स सर्वेषु भृतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥ २१

अव्यक्तोऽचर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।। २२

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया।
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्॥
२३

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृतिं चैव योगिनः।
प्रयाता यान्ति तं कालं बच्चामि भरतर्षभ॥
२४

श्रमिज्योतिरहः शुक्तः पर्णासा उत्तरायग्रम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥

नाम जपो निर्भय रहो, श्चंग न न्यापै पीर। जरा मरन संसय मिटै, गानै दास कवीर॥ —कवीर

र् इससे परे फिर और ही श्रव्यक्त नित्य-पदार्थ है। सब जीव विनशे भी नहीं वह नष्ट होता पार्थ है।। २१

कहते परम गति हैं जिसे अन्यक्त अत्तर नाम है। पाकर जिसे लौटें न फिर मेरा वही पर धाम है।।

सव जीव जिसमें हैं सकल संसार जिससे च्याप्त है। वह पर-पुरुष होता अनन्य सुभक्ति से ही प्राप्त है।। २३

वह काल सुन, तन त्याग जिसमें लौटते योगी नहीं। वह भी कहूँगा काल जब मर लौट कर त्राते यहीं।। २४

दिन, श्रिप्ति, ज्वाला, शुङ्कपख, पट् उत्तरायण मास में। तन त्याग जाते ब्रह्मवादी, ब्रह्म ही के पास में।।

९ इस अन्यक्त से भी परें । २ नष्ट होने पर । ३ जिससे सब जगत् परिपूर्ण है (देखो अध्याय ६ रलोक ४)। ४ परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को जाननेवाले ।

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः परमासा दिच्यायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य निर्वतते ।। २६

शुक्ककृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः॥

२७

नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥

२८

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुरायफलं प्रदिष्टम् । अत्येति तत्सर्विमिदं विदित्वा योगी परं स्थानस्रपैति चाद्यम् ॥

> तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रत्तरब्रह्मयोगो नाम श्रष्टमोऽष्यायः ॥ म ॥

He who contemplates the Supreme Truth, contemplates the perfect Essence

—Buddhist Meditation from the Japanese,

२्४

निशि, धृत्र में मर कृष्णपख, षट् दिच्यायन मास में। नर चन्द्रलोक विशाल में वस फिर फँसे भव-त्रास में।। २६

ये शुक्क, कृष्णा सदैव दो गति विश्व की ज्ञानी कहें। दे मुक्कि पहली, दूसरी से लौट फिर जग में रहें।।

ये मार्ग दोनों जान, योगी मोह में पड़ता नहीं। इस हेतु अर्जुन! योग-युत सब काल में हो सब कहीं॥ >=

जो कुछ कहा है पुराय-फल, मख वेद से तप दान से। सब छोड़ आदिस्थान ले, योगी पुरुष "इस ज्ञान से!

धारवां प्रध्याय समाप्त हुन्ना ॥ = ॥

१ रात । २ घूँ आ । ३ फिर संसार में आता है। ४ यह। १ सनातन परमपट। <sup>१</sup> ऊपर कहे हुए तस्त्र को जानकर।

## नवमोऽध्यायः

श्रीमगवातुवाच--

Ş

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवच्त्याम्यनसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोच्यसेऽशुभात् ॥

२

राजिवद्या राजगुद्धं पवित्रमिद्युत्तमम् । प्रत्यचावगमं धम्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ ३

त्रश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। त्रप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥

8

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्रमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभृतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥

All are parts of one stupendous whole Whose body Nature is, and God the soul

## नवां अध्याय

श्रीभगवात् ने कहा— १ त्र्यव दोषदर्शी तू नहीं यों, गुप्त, सह-विज्ञान के। वह ज्ञान कहता हूँ, श्रशुभ से मुक्त हो जो जान के।।

यह राजविद्या, परम-गुप्त, पवित्र, उत्तम-ज्ञान है। प्रत्यच फलप्रद, धर्मयुत, ऋन्यय, सरल, सुख-खान है।।

Ę

श्रद्धा न जिनको पार्थ है इस धर्म के शुभ सार में। सुभको न पाकर <sup>क</sup>लौट त्र्याते मृत्युमय संसार में॥

8

अञ्यक्त अपने रूप से जग व्याप्त मैं करता सभी। मुभमें सभी प्राणी समस्त पर मैं नहीं उनमें कभी।।

९ विज्ञान के सिंहत । २ सव विद्यास्त्रों में श्रेष्ठ । \*मृत्युमय ससार के मार्ग में श्रमते हैं।

¥

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् । भूतभृत्व च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ।।

Ę

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । तथा सर्वाणि भृतानि मत्स्थानीत्युपधारय ।।

S

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् । कल्पन्तये पुनस्तानि कल्पादौ निसृजाम्यहम् ॥

ς

प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भृतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्॥

3

न च मां तानि कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय । उदासीनवदासीनमसक् तेषु कर्मसु ।।

जैसे जल से हिम बनत है, हिम बहुरी जल होई। तैसे या तत बाही तत से, फिर यह स्रो वह सोई॥ —कवीर K

मुक्तमें नहीं हैं भूत देखो योग-शक्ति-प्रभाव है। उत्पन्न करता पालता उनसे न किन्तु लगाव है।।

सब त्रोर रहती वायु है त्राकाश में जिस मांति से। मुक्त में सदा ही हैं समक्त सब भूतगण इस भांति से ॥

कल्पान्त में मेरी प्रकृति में जीव लय होते सभी। जब कल्प का त्रारम्भ हो, मैं फिर उन्हें रचता तभी ॥

त्र्यपनी प्रकृति त्राधीन कर, इस भूतगण को मैं सदा। वारम्बार करता, जो प्रकृतिवश सर्वदा।

3

बँघता नहीं हूँ पार्थ ! मैं इस कर्म-वन्धन में कभी। रहकर उदासी-सा सदा आसिक तज करता सभी।।

९ प्राणियों का ससुदाय जो प्रकृति के वश श्रवश हो रहा है। २ सारे कार्य कर्नृत्व भाव के विना श्रपने श्राप होने देना।

मयाध्यचेशा प्रकृतिः स्यते सचराचरम् । हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ।। ११

अवजानन्ति मां मूढा मानुपीं तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ।) १२

मोघाशा मोघकर्माणी मोघज्ञाना विचेतसः। राचसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः।। १३

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भृतादिमन्ययम्।।

१४

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥

सो माया वश भयउ गुंसाई। बंध्यो कीर मरकट की नाईं॥ तबते जीव भयउ संसारी। ग्रन्थिन छूटिन होइ सुखारी॥ —तुलसीदास

अधिकार से मेरे प्रकृति रचती चराचर विश्व है। इस हेतु फिरकी की तरह फिरता बराबर विश्व है।।

११

में प्राग्यियों का ईश हूँ, इस भाव को नहिं जान के। करते त्रवज्ञा जड. ग्रुके नर-देहधारी मान के।। १२

चित्त श्रष्ट, †त्राशा ज्ञान कर्म निरर्थ सारे ही किये। <sup>\*</sup>वे त्रासुरी त्र्रति राचसीय स्वभाव मोहात्मक लिये।।

१३

🚉 देवी प्रकृति के त्र्यासरे बुध-जन भजन मेरा करें। भूतादि ऋव्यय जान पार्थ ! ऋनन्य मन से मन धरें ॥

१४

नित यत्न से कीर्तन करें दृढ़ व्रत सदा धरते हुए। करते भजन हैं भक्ति से पम वन्दना करते हुए।।

१ देखो श्रध्याय ७ का श्लोक २८। २ श्रवहेलना ! †वृया श्राशा, वृथा कर्म श्रीर वृथा ज्ञान । अश्रासुरी सपटा श्रध्याय १६ मे श्लोक ४ से २१ तक इंदीनी प्रकृति श्रध्याय १६ श्लोक १ से ३ तक है।

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम्रुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधां विश्वतोम्रुखम्॥ १६

श्चहं ऋतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् । मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥

१७

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वैद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यज्जरेव च॥ १८

गतिर्भर्ता प्रभुः साची निवासः शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमन्ययम्॥

38

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णम्युत्सृजामि च । श्रमृतं चैव मृत्युश्च सदसचाहमर्जुन ॥

How absolute its immateriality! It alone exists and does not change; It penetrates all and It does not perish It may be regarded as the Mother of the universe

—LAO-TSE (CHINA)

٤¥

कुछ भेद श्रीर श्रमेद से कुछ ज्ञान-यज्ञ विधान से। पूजन करें मेरा कहीं कुछ सर्वतोमुख ध्यान से।।

में यज्ञ श्रौतस्मार्ते हूँ एवं स्वधा स्त्राधार हूँ। घृत और औषधि, अग्नि, आहुति, मन्त्र का मैं सार हूँ॥ १७

जग का पिता माना पितामह विश्व-पोषण-हार हूँ। ऋक् साम यजु श्रुति जानने के योग्य शुचि श्रोंकार हूँ॥ ₹5

#पोपक प्रलय उत्पत्ति गति ऋाधार मित्र निधान हूँ। साची शरण प्रभु वीज ऋत्यय मैं निवासस्थान हूँ।।

मैं ताप देता, रोकता जल, बृष्टि में करता कभी। मैं ही ऋपृत भी मृत्यु भी मैं सत् ऋसत् ऋर्जुन मभी ॥

१ द्वेत भाव । २ श्रद्वेत भाव । ३ विराट् स्वरूप । श्रीर स्मार्त यज्ञ में हूँ। १ पितरों के निमित्त दिया जानेवाला श्रम्न। \*छन्द्र के श्रनुरोध से विशेषण श्रागे पीछे करने पडे हैं।

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा
यज्ञैरिष्ट्या स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
ते पुर्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥
२१

ते तं अक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं चीगो पुएये मर्त्यलोकं विशन्ति । एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥

श्चनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगत्तेमं वहाम्यहम्॥ २३

येऽप्यन्यदेवता भक्का यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्॥

Be not anxious for your life, what ye shall eat. drink. .put on S. Matthew 6 25

It shall be done. And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive —S MATTHEW 21 22

Ĵο

जो सोमपा त्रैविद्य-जन निष्पाप ऋपने को किये। कर यज्ञ सुभको पूजते हैं स्वर्ग-इच्छा को लिये।। वे प्राप्त करके पुरस्य लोक सुरेन्द्र का, सुरवर्ग में। फिर दिव्य देवों के श्रनेकों भोग भोगें स्वर्ग में ॥

वे भोग कर सुख-भोग को. उस स्वर्गलोक विशाल में। फिर पुराय बीते त्रा फँसे इस लोक के दुख-जाल में ॥ \*यों तीन वेदों में कहे जो कर्म-फल में लीन हैं। वे कामना-प्रियजन सदा श्रावागमन-श्राधीन हैं।। २२

जो जन सुमे भजते सदैव अनन्य-भावापन हो। उनका स्वयं मैं ही चलाता योग-त्तेम प्रसन्न हो ॥ २३

जो अन्य देवों को भजें नर नित्य श्रद्धा-लीन हो। वे भी म्रुभे ही पूजते हैं पार्थ ! पर विधि-हीन हो ॥

१ सोम पीनेवाले । २ ऋग, यजु, साम इन तीनों वेटों के श्रनुसार सकाम कर्म करनेवाले। अंदेखिये अध्याय २ श्लोक ४२ ते ४४ तक। ३ सांसारिक नित्य निर्वाह ।

श्रहं हि सर्वयज्ञानां भोक्वा च प्रश्रुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते॥

२४

यान्ति देवत्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृत्रताः । भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्।।

२६

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥

२७

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।।

शुभाशुभफलैरेवं मोच्चसे कर्मवन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विम्रक्तो माम्रपेष्यसि॥

Ye do err not knowing the scriptures nor the power of God. —S. MATTHEW 22—29

सब यज्ञ-भोक्ना विश्व-स्वामी पार्थ मैं ही हूँ सभी। पर वे न मुभको जानते हैं तत्त्व से गिरते तभी।।

सुरभक्त सुर को पितृ को पाते पितर-श्रानुरक्त हैं। जो भूत पूजें भूत को, पाते मुक्ते मम भक्त हैं॥ 25

श्रर्पण करे जो फूल फल जल पत्र मुभको भक्ति से। खेता प्रयत-चित मक्त की वह भेंट मैं अनुरक्ति से।।

कौन्तेय! जो कुछ भी करो तप यज्ञ आहुति दान भी। नित खानपानादिक समर्पेण तुम करो मेरे सभी।।

हे पार्थ । यो शुभ-त्रशुभ-फल-प्रद कर्म-वन्धन-मुक्त हो । मुर्फ्तमें मिलेगा मुक्त हो, संन्यास-योग-नियुक्त हो ॥

१ पितरों को पूजनेवाले। २ शुद्धबुद्धि, निष्काम प्रेमी भक्त। ह प्रेम से।

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम्॥

३०

श्रिव चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ ३१

चित्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रग्रस्यति ॥

३२

मां हि पार्थे व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शुद्धास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥

33

कि पुनर्जाह्मणाः पुरुया भक्ता राजर्षयस्तथा। श्रनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मास्॥

सम दरसी मोहिं कह सब कोज । सेवक प्रिय श्रनन्य गति सोज ॥ भक्तिवन्त श्रति नीचौ प्राणी । मोहि परम प्रिय श्रस मम वाणी ॥ —नुत्तसीदास

द्वेषी हितैषी है न कोई, विश्व सुभूमें एकसा। पर मक्त मुक्तमें वस रहा, मैं मक्त के मन में बसा।। 30

यदि दृष्ट भी भजता त्र्यनन्य सुभक्ति को पन में लिये। है ठीक निश्चयवान उसको साधु कहना चाहिये।। 38

चह धर्म-युत हो शीघ्र शाश्वत शान्ति पाता है यहीं। यह सत्य समभ्हो सक्क मेरा नष्ट होता है नहीं।।

वाते परम-पद पार्थ । पाकर त्रासरा मेरा सभी। जो ऋड़ रहे हैं पाप-गति में, वैश्य वनिता शूद्र भी।। 33

फिर राज-ऋषि पुरायात्म ब्राह्मण भक्त की क्या वात है। \*मेरा भजन कर, तू दुखद नश्वर जगत में तात है।।

१ स्त्री । \*क्योंकि तु इस दुःख के घर नाशवान् जगत् में है, इसक्तिये मेरा भजन कर।

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः॥

र्के तत्सिदिति श्रीमञ्जगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्मयोगोनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

> अनेकों प्रन्थों के देखने का समय न मिलें तो केवल

गीताज्ञान देखिये
गीताज्ञान गीता का मौलिक श्रीर रचनात्मक भाष्य है।
मानवधर्म कार्यालय पीपल महादेव देहली ६



रामहिं सुमरिय गाइय रामहिं। संतत सुनिय राम-गुख-प्रामहिं॥

मुभामें लगा मन भक्त वन, कर यजन पूजन वन्दना। मुक्तमें मिलोगा मत्परायण युक्त त्रात्मा की वना।। नवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

भारतीय संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रीयता का सत्य, शिव श्रौर सुन्दर दर्शन-जीवन की कला इतिहास, शास्त्र महापुरुषो का मार्ग सानवधर्म में पढ़िये।



१ पूजन। २ सुम्प्तमें परायण होकर।

## दशमोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच—

X

भूय एव महाबाहो शृशु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वच्त्यामि हितकाम्यया॥

२

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। त्र्यहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥

3

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् । श्रमंमृदः स मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

8

बुद्धिज्ञीनमसंमोहः चमा सत्यं दमः शमः।
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥

जग पेखन तुम देखन हारे । विधि हरि शम्भु नचावनहारे ॥ तेउ न जानिहें मर्म तुम्हारा । श्रीर तुमहिं की जाननहारा ॥ —सुजसीदास

## दसवां अध्याय

श्रोभगवाच् ने कहा--

₹

मेरे परम शुभ सुन महावाहो ! वचन त्रव त्रौर भी। तू प्रिय सुफे, तुफरो कहूँगा वात हित की मैं सभी।।

₹

उत्पत्ति देव महर्षिगण मेरी न कोई जानते। सब भांति इनका आदि हूँ मैं, यों न ये पहिचानते॥

३

जो जानता मुक्तको महेश्वर अज अनादि मदैंव ही। ज्ञानी मनुष्यों में सदा सब पाप से छुटता वही।।

૪

नित निश्चयात्मक बुद्धि ज्ञान श्रमूढ्ता सुख दुःख दम। उत्पत्ति लय एवं ज्ञमा, भय श्रभय सत्य सदैव शम।।

१ विभूति-सहित लीला से प्रकट होना।

Ł

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः॥

Ę

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः॥

٩

एतां विभृतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥

=

श्रहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥

3

मचित्ता मद्गतप्रागा। बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥

Say God is one God, the eternal God; He begetteth not, neither is He begotten; and there is not any one like unto Him —QURAN.

Ł

समता ऋहिंसा तुष्टि तप एवं ऋयश यश दान भी। उत्पन्न सुम्प्तसे प्राणियों के भाव होते हैं सभी॥ ६

हे पार्थ सप्त महर्षिजन एवं प्रथम मनु चार भी। मम भाव-मानस से हुए, उत्पन्न उनसे जन सभी।।

IJ

जो जानता मेरी विभृति, सुयोग-शक्ति यथार्थ है। संशय नहीं दृढ़-योग वह नर प्राप्त करता पार्थ है।।

मैं जन्मदाता हूँ सभी मुभसे प्रवर्तित तात हैं। यह जान ज्ञानी भक्त मजते माव से दिन-रात हैं॥

E

मुक्तमें लगा कर प्राग्ण मन, करते हुए मेरी कथा। करते परस्पर बोध, रमते तुष्ट रहते सर्वथा॥

१ संतोष । २ मेरे संकल्प से हुए है।

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन माम्रुपयान्ति ते ।।

११

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ।।
२२

श्रर्जुन उवाचे—

परं ब्रह्म परं धाम पिनतं परमं भवान् । पुरुषं शाश्वतं दिन्यमादिदेवमजं विश्वम् ॥

१३

त्राहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा। त्रुसितो देवलो न्यासः स्वयं चैव ब्रवीपि मे ॥

१४

सर्वमेतद्दतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥

राम स्वरूप तुम्हार, श्रगम श्रगीचर बुद्धि पर। श्रविगत श्रकथ श्रपार, नेति नेति नित निगम कह॥ —तुत्तसीदास

इस मांति होकर युक्त जो नर नित्य भजते प्रीति से।
मित-योग ऐसा दूं, मुक्ते वे पा सकें जिस रीति से।।
११

उनके हृदय में वैठ पार्थ ! क्रुपार्थ अपने ज्ञान का । दीपक जलाकर नाश करता तम सभी अज्ञान का ।। अर्जुन ने कहा—

तुम परम-त्रक्ष पवित्र एवं परमधाम श्रन्ए हो। हो श्रादिदेव श्रजन्म श्रविनाशी श्रनन्त स्वरूप हो॥

१३

नारद महा मुनि ऋसित देवल व्यास ऋषि कहते यही।

मुभासे स्वयं भी ऋषि हे जगदीश! कहते हो वही।।

१४

केशव ! कथन सारे तुम्हारे सत्य ही मैं मानता । हे हरि ! तुम्हारी च्यक्ति सुर दानव न कोई जानता ॥

९ क्रुपा करने के लिये। २ लीलामय स्वरूप, देखिये । श्रध्याय ४ श्लोक ६ ।

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । भृतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १६

वक्कु मर्हस्यशेषेण दिन्या बात्मविभूतयः। याभिर्विभृतिभिर्लोकानिमांस्त्वं न्याप्य तिष्ठसि॥

१७

कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् । केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥

१८

विस्तरेगात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन।
भूयः कथय तृप्तिहिं शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्॥

श्रीभगवानुवाच—

38

हन्त ते कथयिष्यामि दिन्या ह्यात्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥

सब घट माहै रिम रह्या, बिरला बूके कीय। सोई बूके राम को, जो राम सनेही होय॥

— कबीर

हे भूतभावन भूतईश्वर देवदेव जगत्पते।
तुम आप पुरुषोत्तम स्वयं ही आपको पहिचानते॥
१६

जिन-जिन महान् विभ्रुतियों से व्याप्त हो संसार में। वे दिव्य आ्रात्म-विभ्रुतियां बतलाइये विस्तार में॥

१७

चिन्तन सदा करता हुआ कैसे तुम्हें पहिचान लूं।
किन-किन पदार्थों में करूं चिन्तन तुम्हारा जान लूं।।
१८

भगवन् ! कहो निज योग श्रीर विभूतियां विस्तार से । भरता नहीं मन श्रापकी वाणी सुधामय धार से ।।

श्रीभगवान् ने कहा—

क्रीन्तेय ! दिव्य विभृतियां मेरी श्रनन्त अशेष हैं। अब मैं वताऊँगा तुभे जो जो विभृति विशेप हैं॥

१ सब प्राणियो को उत्पन्न करनेवाले। २ सब के ईश्वर।
 ३ योग-शक्ति।

त्रहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। त्रहमादिश्र मध्यं च भूतानामन्त एव च॥ २१

त्रादित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्।
मरीचिर्मरुतामस्मि नचत्राणामहं शशी॥
२२

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्रास्मि भूतानामस्मि चेतना॥ २३

रुद्राणां शंकरश्रास्मि वित्तेशो यत्तरत्तसाम्। वस्नां पावकश्रास्मि मेरुः शिखरिणामहम्॥

<sup>1</sup> पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् । सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥

It is truly the supreme Light, maccessible and unknowable, from which all other lamps receive their flame and their splendour

—The Zohar.

मैं सर्वजीवों के हृदय में अन्तरात्मा पार्थ ! हूँ। सब प्राणियों का आदि एवं मध्य अन्त यथार्थ हूँ।। २१

त्रादित्यगण में विष्णु हूँ, सब ज्योति बीच दिनेश हूँ। नचत्र में राकेश, मरुतों में मरीचि विशेष हूँ।।

मैं साम वेदों में तथा सुरवृन्द वीच सुरेन्द्र हूँ। मैं शक्ति चेतन जीव में, मन इन्द्रियों का केन्द्र हूँ॥ २३

शिव सकल रुद्रों बीच, राचस यच बीच कुबेर हूँ। मैं अग्नि वसुओं में, पहाड़ों में पहाड़ सुमेर हूँ॥

मुफ्तको बृहस्पति पार्थ ! मुख्य पुरोहितों में जान तू । सेनानियों में स्कन्द, सागर सव सरों में मान तू ॥

१ सूर्य। २ चन्द्रमा। ३ सामवेद। ४ सेनापितयों मे।

प्रह्णादश्रास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्। मृगार्गां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्र पत्तिगाम्॥

३१

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्।
भाषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्ववी।।
३२

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । श्रध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३३

श्रवराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च । श्रहमेवाचयः कालो धाताहं विश्वतोम्रखः॥ ३४

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् । कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः चमा॥

But call Him by what name you will, for to those who know, He is the possessor of all names



शस्त्रधारी वर्ग में मैं राम हूँ

प्रह्णाद दैत्यों बीच, संख्या-सूचकों में काल हूँ। मैं पिचयों में गरुड़, पशुत्रों में मृगेन्द्र विशाल हूँ॥ ३१

गंगा नदों में, शस्त्र-धारी-वर्ग में मैं राम हूँ। मैं पवन वेगों बीच, बीनों में मकर ऋभिराम हूँ।

मैं त्रादि हूँ मध्यान्त हूँ हे पार्थ ! सारे सर्ग का । विद्यागणों में ब्रह्मविद्या, वाद वादी - वर्ग का ॥

३३

सारे समासों बीच द्वन्द्व, श्रकार वर्णों में कहा। मैं काल श्रव्वय श्रीर श्रर्जुन विश्वग्रेख धाता महा॥

३४

मैं सर्वहर्ता मृत्यु, सबका मृत्त जो होंगे अभी। तिय वर्ग में मेथा चमा धृति कीर्ति सुधि श्री वाक् भी।।

१ सिंह । २ बहनेवालों मे । ३ सृष्टि । ४ विराट् स्वरूप । १ सबका धारण-पोषण करनेवाला । ६ सबका नाश करनेवाला ।

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् । मासानां मार्गशीर्पोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३६

द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् । जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३७

बृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाएडवानां धनंजयः। सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनास्रशना कविः॥ ३८

द्रण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीपताम् । मौनं चैवास्मि गुद्धानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥

38

यचापि सर्वभूतानां वीजं तदहमर्जुन । न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भृतं चराचरम् ॥

For of all things, He is the Lord and Father and Source and the life and power and light and intelligence and mind.

—Hermes

हूँ साम में मैं चहत्साम, बसन्त ऋतुश्रों में कहा। मंगसिर महीनों बीच, गायत्री सुछन्दों में महा।। ३६

तेजिस्वियों का तेज हूँ मैं और छिलियों में जुआ। जय और निश्चय, सत्व सारे सत्वशीलों का हुआ।।

३७

मैं बुष्णियों में वासुदेव व पाग्डवों में पार्थ हूँ। मैं मुनिजनों में न्यास, कवियों वीच शुक्र यथार्थ हूँ॥ ३८

में शासकों का दण्ड, विजयी की सुनीति प्रधान हूँ।
हूं मौन गुर्ह्यों में सदा, मैं ज्ञानियों का ज्ञान हूँ॥

38

इस मांति प्राणीमात्र का जो वीज है मैं हूँ सभी। मेरे विना ऋर्जुन! चराचर है नहीं कोई कभी।।

१ जीतनेवालों का जय श्रौर निश्चय करनेवालों का निश्चय । २ सारिवक भाव । ३ सारिवक पुरुषों । ४ ग्रुप्त भावों में ।

नान्तोऽस्ति मम दिच्यानां विभृतीनां परंतप । एषं तृद्देशतः प्रोक्नो विभृतेविंस्तरो मया ॥ ४१

यद्यद्विभृतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्।। ४२

त्र्रथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन। विप्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्॥

तरसदिति श्रीमञ्जगवद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायं। योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥

He is the soul of all conscious creatures who constitutes all things in this world, those which are beyond our senses and those which fall within their range.

—Aswagosha

हे पार्थ ! दिव्य विभृतियां मेरी अनन्त अपार हैं। कुछ कह दिये दिग्दर्शनार्थ विभृति के विस्तार हैं॥ ४१

जो जो जगत में वस्तु, शिक्क विभूति श्रीसम्पन हैं। वे जान मेरे तेज के ही श्रंश से उत्पन्न हैं॥ ४२

विस्तार से क्या काम तुमको जानलो यह सार है। इस एक मेरे श्रंश से व्यापा हुआ संसार है।।

दसवां श्रध्याय समाप्त हुश्रा ।

<sup>।</sup> उदाहरण के लिये संचेप में। २ धन-सम्पत्ति से परिपूर्ण।

# **्एकादशोऽध्यायः**

श्रर्जुन उवाच—

?

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्। यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽंघं विगतो मम।।

२

भवाष्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राच्च माहात्म्यमपि चाच्ययम्।।

Ę

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥

3

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रच्डमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमन्ययम्॥

जो निह देखा निहं सुना, जो मनहूँ न समाय। सो सब श्रद्भुत देखेऊँ, वरिष कवन विधि जाय॥ —त्तसीदास

## ग्यारहवां अध्याय

श्रर्जुन ने कहा—
उपदेश यह श्रिति गुप्त जो तुमने कहा करके दया।
श्रध्यात्म विषयक ज्ञान से सब मोह मेरा मिट गया॥
२

विस्तार से सब सुन लिया उत्पत्ति लयका तत्त्व है।
भैंने सुना सब आपका अच्चय अनन्त यहत्त्व है।।

हैं आप वैसे आपने जैसा कहा है हे प्रमो। मैं चाहता हूँ देखना ऐश्वर्यमय उस रूप को॥

8

समभें प्रभो यदि आप, मैं वह देख सकता हूँ सभी। तो वह मुक्ते योगेश! अव्यय रूप दिखलादो अभी॥

<sup>।</sup> ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य श्रीर तेजयुक्त ।

श्रीभगवानुवाच---

X

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥

६

पश्यादित्यान्वस्न्रुहानश्चिनौ मरुतस्तथा। वहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत।)

O

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् । मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्दिमिच्छसि ।।

ζ

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्कुषा। दिव्यं ददामि ते चक्कः पश्य मे योगमैश्वरम्॥

संजय उवाच---

3

एवम्रुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास पार्थाय परमं हरपमैश्वरम्।।

did shine as the sun and his garments became white as the light.

S. MATHEW 17. 2

श्रीभगवान् ने कहा — 
हे पार्थ ! देखो दिव्य अनुपम विविध वर्णाकार के ।
शत-शत सहस्रों रूप मेरे भिन्न-भिन्न प्रकार के !!

[

सव देख भारत ! रुद्र वसु अश्विनि मरुत आदित्य भी। आश्वर्य देख अनेक अब पहले न देखे जो कभी॥

৩

इस देह में एकत्र सारा जग चराचर देखले। जो श्रौर चाहे देखना इसमें वरावर देखले॥

5

म्रुभको न त्र्रपनी आंख से तुम देख पाओंगे कभी।
मैं दिव्य देता दृष्टि, देखो योग का वैभव सभी॥
संजय ने कहा—

जब पार्थ से श्रीकृष्ण ने इस भाँति हे राजन्! कहा। तब ही दिया ऐश्वर्य-ग्रुक्त स्वरूप का दर्शन महा॥

१ भांति-भांति के वर्ण श्रीर श्राकृतिवाले ।

त्रनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ।
त्रनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥
११

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् । सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोम्रखम् ॥ १२

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । यदि भाः सदृशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मनः ॥ १३

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा।
अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाएडवस्तदा॥
१४

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः। प्रग्राम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥

लोचन श्रभिरामा तनु घनश्यामा निज श्रायुध भुज चारी।
भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी॥
—तुलसीदास

म्रख नयन थे उसमें त्र्यनेकों ही त्र्यनोखा रूप था। पहिने अनेकों दिव्य गहने शस्त्र-साज अनूप था।। ११

सीमा-रहित अद्भुत महा वह विश्वतोम्रुख रूप था। धारण किये ऋति दिच्य माला वस्त्र गन्ध अनूप था।। १२

नभ में सहस रवि पिल उदय हों प्रभापुञ्ज महान् हो। तव उस महात्या कान्ति के कुछ कुछ प्रकाश समान हो ॥ १३

उस देवदेव शरीर में देखा धनंजय ने तभी। वांटा विविध विध से जगत् एकत्र उसमें है सभी।। १४

रोमांच तन में हो उठा त्राश्चर्य से मानो जगे। तव यों धनंजय सिर भ्रका, कर जोड़ कर कहने लगे।।

१ प्रकाश का समूह। २ हाथ |

त्रर्जुन उवाच— १४ परयामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसंघान्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ— मृषींथ सर्वानुरगांथ दिव्यान्॥

१६

अनेकबाहृद्**रवक्त्र**नेत्रं

. पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् । नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥

१७

किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीच्यं समन्ता— दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्॥

कोटिन चतुरानन गौरीशा। श्रगियात उहुगण रिव रजनीशा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर। चारि प्रकार जीव सचराचर॥
—तलसीदाम

श्रर्जुन ने कहा—

१४

भगवन् ! तुम्हारी देह में मैं देखता सुर-गण सभी।
मैं देखता हूँ देव ! इसमें प्राणियों का संघ भी।।
शुभ कमल आसन पर इसी में ब्रह्मदेव विराजते।
इसमें महेश्वर और ऋषिगण, दिव्य पन्नग साजते।।

१६

बहु बाहु इसमें हैं अनेकों ही उदरमय रूप है। प्रख और आंखें हैं अनेकों हरि-स्वरूप अनूप है।। दिखता न विश्वेश्वर तुम्हारा आदि मध्य न अन्त है। मैं देखता सब ओर छाया विश्वरूप अनन्त है।।

१७

पहिने मुकुट मञ्जुल, गदा, शुभ चक्र धरते आप हैं। हो तेज-निधि सारी दिशा दैदीप्त करते आप हैं॥ तुम दुर्निरीच्य महान् अपरम्पार हे भगवान हो। सब ओर दिखते दीप अग्नि दिनेश सम द्युतिवान हो॥

१ समुदाय । २ सर्प । ३ पेट । ४ देखने में गहन । ४ प्रज्वलित । ६ ज्योतियुक्त ।

त्वमक्तरं परमं वेदितव्यं

त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता

सनातनस्त्वं प्ररुपो मतो मे॥

38

श्रनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-

मनन्तवाहुं शशिसूर्यनेत्रम्।

पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं

स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्।।

२०

द्यावापृथिच्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः । दृष्टुाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥

उद्र मांक सुन श्रग्डज राया। देखेंड बहु ब्रह्माग्ड निकाया॥ श्रगणित लोकपाल यम काला। श्रगणित भूघर भूमि विशाला॥ —तुलसीदास

तुम जानने के योग्य श्रन्तरब्रह्म श्रपरम्पार हो।
जगदीश ! सारे विश्व मंडल के तुम्हीं श्राधार हो।।
श्रव्यय सनातन धर्म के रचक सदैव महान् हो।
मेरी समक्ष से तुम सनातन पुरुष हे भगवान् हो।।

38

निहं त्रादि मध्य न त्रान्त त्रीर त्रानन्त वल-भंडार है। शिश्-सूर्य रूपी नेत्र त्रीर त्रापार भ्रज-विस्तार है।। प्रज्वित त्राप्ति प्रचएड भ्रख में देखता मैं धर रहे। संसार सारा तप्त त्रापने तेज से हिर कर रहे।।

२०

नभ भूमि अन्तर सब दिशा इस रूप से तुम व्यापते। यह उग्र अद्भुत रूप लखि त्रैलोक्य थर-थर कांपते॥

१ दहकती हुई । २ तपायमान ।

श्रमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः॥

२२

्रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च। गन्धर्वयचासुरसिद्धसंघा वीच्चन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे॥

२३

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुवाहूरुपादम् । बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ॥

विश्वरूप रघुवंश मिण, करहु वचन विश्वास। लोक करुपना वेद कह, श्रंग-श्रंग प्रति जास॥ —तुलसीदास

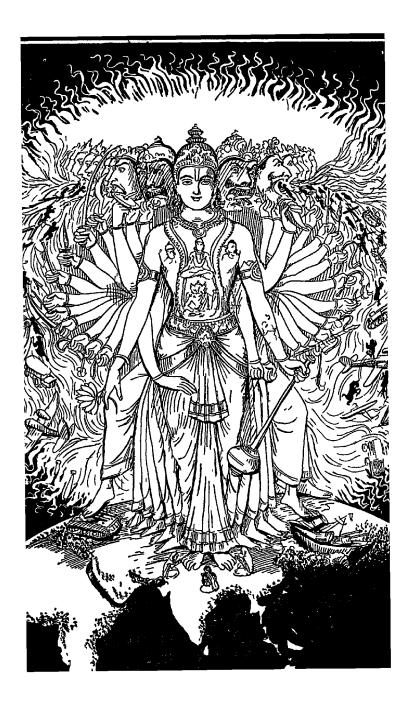

ये त्राप ही में देव-वृन्द प्रवेश करते जा रहे। डरते हुए कर जोड़ जय-जय देव शब्द सुना रहे।। सब सिद्ध-संघ महर्षिगण भी स्वस्ति कहते त्रा रहे। पढ़ कर विविध विध स्तीत्र स्वामी आपके गुण गा रहे।।

२२

सव रुद्रगण आदित्य वसु हैं साध्यगण सारे खड़े।
सब पितर विश्वेदेव अश्विनि और सिद्ध बड़े - बड़े।।
गन्धर्वगण राचस मरुत समुदाय एवं यच भी।
मन में चिकत होकर हरे! वे देखते तुमको सभी।।

२३

बहु नेत्र मुखवाला महावाहो ! स्वरूप श्रपार है। श्राखों तथा पैरों व जंघा का वड़ा विस्तार है।। बहु उदर इसमें श्रीर वहु विकराल डाढ़ें हैं महा। भयभीत, इसको देख सब हैं भय मुक्ते भी हो रहा।।

१ कल्याण हो। २ अनेक मुखो और नेत्रोंवाला।

नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् । द्या हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो॥

24

दंष्ट्राकरालानि च ते म्रखानि

द्ष्ट्रीव कालानलसन्निभानि।
दिशो न जाने न लभे च शर्म

प्रसीद देवेश जगन्निवास।

२६

श्रमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघैः। भीष्मो द्रोगाः स्तपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरिप योधमुख्यैः॥

पद पाताल शीश श्रजधामा । श्रपर लोक श्रंग श्रंग विश्रामा ॥ मृकुटि विशाल भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घन माला ॥ —सुलसीदास

यह गगनचुंवी जगमगाता हरि! अनेकों रंग का। त्र्यांखें बड़ी बलती, खुला मुख भी त्र्यनोखे ढंग का।। यह देख ऐसा रूप मैं धन में हरे! घवरा रहा। ्र नहिं धैर्य्य घर पाता, न भगवन् ! शान्ति भी मैं पा रहा ॥

#### २४

डाढ़ें भयंकर देख पड़ता मुख महाविकराल है। मानो धधकती यह प्रलय-पावक प्रचएड विशाल है।। सुख है न ऐसे "देख मुख भूला दिशायें भी सभी। देवेश ! जग-त्राधार ! हे भगवन ! करो करुणा स्रभी ॥

### २६

धृतराष्ट्र-सुत सब साथ उनके ये नृपति-समुदाय भी। श्री भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण प्रधान अपने भट सभी।।

१ श्राकाश से भिड़ा हुआ। २ प्रलयकाल की श्राग। अप्रलयकाल की ऋग्नि के समान मुखो को देखकर ।

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । केचिद्रिलया दशनान्तरेषु संदरयन्ते चूर्णितेरुत्तमाङ्गेः॥

२५

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः सम्रुद्रमेवाभिम्रुखा द्रवन्ति । तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राएयभिविज्वलन्ति ॥ २६

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्ताणि समृद्धवेगाः॥

30

लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता
ह्योकान्समग्रान्वदनैर्ज्जलद्भिः ।

तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं

भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥

श्रधर जोम यम दशन कराजा। माया हास बाहु दिगपाला॥ श्रानन श्रनल श्रम्बुपति जीहा। उत्पति पालन प्रलय समीहा॥ —तुलसीदास şo

विकराल डाढ़ों युत भयानक आपके मुख में हरे। अतिवेग से सव दौड़ते जाते घड़ाघड़ हैं भरे॥ ये दिख रहे कुछ दांत में लटके हुए रगा-शूर हैं। इस डाढ़ में पिस कर अभी जिनके हुए शिर चूर हैं॥

२⊏

जिस भांति वहु सरिना-प्रवाह ससुद्र प्रति जाते वहे। ऐसे तुम्हारे ज्वाल-मुख में वेग से नर जा रहे।। २६

जिस मांति जलती ज्वाल में जाते पतङ्गे वेग से। यों मृत्यु हित ये नर, म्रुखों में त्र्यापके जाते धसे॥

३०

सव त्रोर से इस ज्वालमय मुख में नरों को धर रहे। देवेश ! रसना चाटते भच्च सभी का कर रहे॥ विष्णो ! प्रभाएँ त्रापकी त्रित उद्घ जग में छा रहीं। निज तेज से संसार सारा ही सुरेश ! तपा रहीं॥

१ डादोवाले विकराल भयंकर मुखों मे ।

त्राख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्।।

श्रीभगवानुवाच---

३२

कालोऽस्मि लोकच्चयकुत्प्रदृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रदृत्तः ।

ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥

33

तस्मान्त्रमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रृत्मुङ्क्व राज्यं समृद्भम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सन्यसाचिन्॥

करों विचार बहोरि बहोरी । मोह कलित ज्यापित मित मोरी ॥ उभय घरी मंह मैं सब देखा । भयड श्रमित मन मोह विशेषा ॥ —तुलसीदास

तुम उग्र श्रद्भुत रूपधारी कौन हो बतलाइये। हे देवदेव ! नमामि देव ! प्रसन्न श्रब हो जाइये ॥ तुम कौन श्रादि स्वरूप हो, यह जानना मैं चाहता। इन्छ भीन मुभको त्रापकी इस दिव्य करनी का पता।।

३२ श्रीभगवान ने कहा-

मैं काल हूँ सब लोक-नाशक उग्र त्रपने को किये। त्राया यहाँ संसार का संहार करने के लिये।। तू हो न हो तो भी धनंजय ! देख तेरे विन लड़े। ये नष्ट होंने बीरवर योधा बड़े सब जो खड़े।।

33

त्रतएव उठ रिपुदल-विजय कर, प्राप्त कर सम्मान को। फिर भोग इस धन-धान्य से परिपूर्ण राज्य महान् को ॥ हे पार्थ ! मैंने चीर ये सब मार पहिले ही दिये । त्रागे वढ़ी तुम युद्ध में वस नाम करने के लिये।।

१ केवल निमित्तमात्र बन ।

द्रोगां च भीष्मं च जयद्रथं च
कर्णं तथान्यानिप योधवीरान्।
मया हतांस्त्वं जिह मा व्यथिष्ठा
युध्यस्व जेतासि रगो सपत्नान्।।

संजय उवाच---

**३**४

एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य

कृताञ्जलिवेंपमानः किरीटी ।

नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं

सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥

श्रजुंन उवाच---

३६

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या

जगत्प्रहृष्यत्यनुरुयते च।

रच्चांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति

सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः॥

श्री भीष्म द्रोग तथा जयद्रथ कर्ण योद्धा श्रौर भी। जो वीरवर हैं मार पहिले ही दिये मैंने सभी॥ श्रव मार इन मारे हुश्रों को, वीरवर ! व्याकुल न हो। कर युद्ध रण में शत्रुश्रों को पार्थ! जीतेगा श्रहो॥

संजय ने कहा—

तव मुकुटधारी पार्थ सुन केशव-कथन इस रीति से।
अपने उभय कर जोड़ कर कँपते हुए भयभीत से॥
नमते हुए, गद्गद् गले से, और भी डरते हुए।
श्रीकृष्ण से बोले वचन यों वन्दना करते हुए॥

त्रर्जुन ने कहा---

होता जगत् श्रनुरक्त हिंत श्रापका कीर्तन किये। सब भागते राचस दिशाश्रों में तुम्हारा भय लिये।। नमता तुम्हें सब सिद्ध-संघ सुरेश! वारम्बार है। हे ह्षीकेश! समस्त ये उनका उचित व्यवहार है।।

१ हाथ | २ नमस्कार करता है ।

कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्
गरीयर्से ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।
अनन्त देवेश जगन्निवास
त्वमचरं सदसत्तत्परं यत् ॥

3⊂

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण्-स्त्वमस्य विश्वस्य परं निघानम् । वेत्तासि वेद्यं च परं च घाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥

38

वायुर्यमोऽग्निर्वरुगः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥

जय राम रमा रमणं शमनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम्। श्रवधेश सुरेश रमेश विभी शरणागत मांगत पाहि प्रभी॥
—सुलसीदास

ইত

तुम ब्रह्म के भी आदिकारण और उनसे श्रेष्ठ हो।
फिर हे महात्मन्! आपकी यों वन्दना कैसे न हो।
संसार के आधार हो, हे देवदेव ! अनन्त हो।
तुम सत्, असत् इनसे परे अत्तर तुम्हीं भगवन्त हो।

३⊏

भगवन् ! पुरातन पुरुष हो तुम विश्व के आधार हो । हो आदिदेव तथैव उत्तम धाम अपरम्पार हो ॥ ज्ञाता तुम्हीं हो जानने के योग्य भी भगवन्त हो । संसार में व्यापे हुए हो देवदेव ! अनन्त हो ॥

38

तुम वायु यम पावक वरुण एवं तुम्हीं रार्केश हो।
निका तथा उनके पिता भी त्राप ही अखिलेश हो।।
हे देवदेव! प्रणाम देव! प्रणाम सहसों वार हो।
फिर फिर प्रणाम! प्रणाम! नाथ प्रणाम! वारम्वार हो।।

१ म्यादि कर्ता। २ जाननेवाले । ३ चन्द्रमा।

80 '

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः॥

४१

सखेति पत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥

४२

यच्चावहासार्थंमसत्कृतोऽसि
विहारशय्यासनभोजनेपु ।
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समद्यं
तत्वामये त्वामहमप्रमेयम् ॥

तव नाम जपामि नमामि हरी । भय रोग महामद मान श्ररी ।
गुणशील कृपा परमायतनं । प्रणमामि निरन्तर श्रीरमनं ॥
——तुलसीदास

Χo

सानन्द सन्मुख ऋौर पीछे से प्रणाम सुरेश ! हो। हरि वार-वार प्रणाम चारों स्रोर से सर्वेश ! हो ॥ है वीर्यं शौर्यं अनन्त, वलधारी अतुल वलवन्त हो। च्यापे हुए सबमें इसी से 'सर्व' हे भगवन्त ! हो ॥

४१

तुमको समभ अपना सखा जाने विना महिमा महा। यादव ! सखा ! हे कृष्ण ! प्यार प्रमाद या हठ से कहा ।।

૪ર

अच्युत ! हँसाने के लिये आहार और विहार में। सोते अकेले बैठते सबमें किसी व्यवहार में।! सवकी चमा मैं मांगता जो कुछ हुआ अपराध हो। संसार में तुम अतुल अपरम्पार और अगाध हो !!

१ अनन्त सामर्थ्य और पराक्रम ।

पितासि लोकस्य चराचरस्य
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्।
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः क्रुतोऽन्यो
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमग्रभाव।

88

तस्मात्प्रग्रम्य प्रग्णिधाय कायं
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् ।
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः
प्रियः प्रियायाईसि देव सोढुम् ॥

४४

श्रदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥

मुनि मानस पंकज भृङ्ग भने । रघुवीर महा रखधीर श्रजे ॥ रघुनन्द निकन्दन द्वन्दघनं । महिपाल निलोकिय दीन जनं ॥ ——तुलसीदास

सारे चराचर के पिता हैं श्राप जग श्राधार हैं। हैं श्राप गुरुश्रों के गुरु श्रात पूज्य श्रपरम्पार हैं॥ त्रैलोक्य में तुमसा प्रभो ! कोई कहीं भी है नहीं। श्रमुपम श्रतुल्य प्रभाव बढ़कर कौन फिर होगा कहीं॥

#### 88

इस हेतु वन्दन-योग्य ईश ! शारीर चरणों में किये। मैं आपको करता प्रणाम प्रसन्न करने के लिये॥ अन्यों तात सुत के, प्रिय प्रिया के, मित्र सहचर अर्थ हैं। अपराध मेरा आप त्योंही सहन हेतु समर्थ हैं॥

## ጸአ

यह रूप भगवन् ! देखकर, पहले न जो देखा कभी। हिपित हुआ मैं किन्तु भय से है विकल भी मन अभी।। देवेश ! विश्वाधार ! देव ! प्रसन्न अब हो जाइये। हे नाथ ! पहला रूप ही अपना सुके दिखलाइये॥

<sup>&</sup>lt;sup>#</sup>जैसे पिता पुत्र के, प्रिय प्रिया के श्रीर मित्र मित्र के श्रपराध हमा करता है, ऐसे ही श्राप मेरे लिये हैं।

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त
मिच्छामि त्वां द्रण्डुमहं तथैव।

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन

सहस्रवाहो भव विश्वमृतें॥

৪৩

श्रीभगवानुवाच—

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं

रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्।

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं

यनमे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥

85

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियायिर्न तपोभिरुग्रैः।
एवंरूपः शक्य ऋहं नृलोके
द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर !!

देखि चरित यह सो प्रसुताई। समुमत देह दशा बिसराई॥

—तुलसीदास

#### ४६

मैं चाहता हूँ देखना तुमको मुक्कट धारण किये।
हे सहसवाहो ! शुभ करों में चक्र श्रीर गदा लिये।।
हे विश्वमृतें ! फिर मुक्के वह सौम्य दर्शन दीजिये।
वह ही चतुर्भज रूप हे देवेश ! श्रपना कीजिये।।

श्रीभगवानु ने कहा —

हे पार्थ ! परम प्रसन्न हो तुभः पर अनुग्रह-भाव से ।
भैंने दिखाया विश्वरूप महान योग-प्रभाव से ॥
यह परम तेजोमय विराट् अनन्त आदि अनुप है ।
तेरे सिवा देखा किसी ने भी नहीं यह रूप है ॥

### ४८

है क्रर-प्रवीर ! न वेद से, स्वाध्याय, यज्ञ न दान से। दिखता नहीं मैं उग्र तप या क्रिया कर्म-विधान से॥ मेरा विराट् स्वरूप इस नर-लोक में अर्जुन ! कहीं। अतिरिक्त तेरे और कोई देख सकता है नहीं॥

१ हजार भुजात्रोंवाले । २ हाथों मे । ३ श्रध्ययन ।

मा ते व्यथा मा च विमृढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदङ्गमेदम्। व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य॥

संजय डवाच—

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भ्यः। श्राश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा॥

म्रर्जुन **उवाय**—∙

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। इदानीमस्मि संदृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः॥

श्रीभगवानुंवाच--

सुदुर्दर्शिमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । देवा त्रप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्चिराः ॥

४२

ХŚ

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥

उमा जोग जप दान तप नाना वत मख नेम। राम कृपा नहिं करहि तस तस निष्केवल प्रेम॥ —तुलसीदास

यह घोर-रूप निहार कर मत मूढ़ ऋौर ऋधीर हो। फिर रूप पहला देख, भय तज तुष्ट मन में नीर हो॥

संजय ने कहा — ,

यों कह, दिखाया रूप अपना सौम्य तन फिर घर लिया। मगवान् ने भयभीत न्याकुल पार्थ को धीरज दिया॥

भ्रर्जुन ने कहा—

यह सौम्य-नर-तन देख भगवन् ! मन ठिकाने ह्या गया । जिस भांति पहले था वही ह्यपनी ऋवस्था पा गया ॥

X8

श्रीभगवान ने कहा--

हे पार्थ ! दुर्लभ रूप यह जिसके अभी दर्शन किये। सुर भी तरसते हैं इसी की लालसा मन में लिये।

५३

दिखता न मैं तप, दान अथवा यज्ञ, वेदों से कहीं। देखा जिसे तूने उसे नर देख पाते हैं नहीं।।

१ विकराल रूप। २ श्रति शान्त।

भक्त्या त्वनन्यया शक्य त्रहमेवंविधोऽर्जुन । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ४४

मत्कर्मकुन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः। निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाग्डव।।

तःसदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदृर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

### मानवधमं

श्राध्यात्मिक राष्ट्रीय प्रगतिशील सचित्र मासिक पत्र

सत्य कहों खग तोहि, शुचि सेवक मम प्रान प्रिय। श्रस विचारि भजु मोहि, परिहरि श्रास भरोस सब॥ —ततसीदास ጀጸ

हे पार्थ ! एक अनन्य मेरी भक्ति से सम्भव सभी।

\*यह ज्ञान, दर्शन, और सुक्तमें तत्त्व जान प्रवेश भी।।

\*\*

मेरे लिये जो कर्म-तत्पर, नित्य मत्पर, भक्त है। पाता मुक्ते वह जो सभी से वैर-हीन विरक्त है।।

ग्यारहवां अध्याय समाप्त हुन्ना ।

मानवधर्म कार्यालय पीपल महादेव देहली।

कत्त्व से जानने का ज्ञान, सेरा प्रत्यच दर्शन घौर सुके प्राप्त करना श्रनन्य भक्ति से ही सम्भव है। १ मंग-रहित।

### द्वादशोऽध्यायः

श्रर्जुन उवाच-

3

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यचरमञ्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥

श्रीभगवातुवाच—

٦

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥

₹

ये त्वचरमनिर्देश्यमन्यकः पर्युपासते। सर्वत्रगमचिन्त्यं च क्रूटस्थमचलं ध्रुवम्।।

૪

संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते स्ताः॥

#### वारहवां अध्याय

श्र श्र श्र के कहा—
श्र श्र श्र को भजते कि जो धरते तुम्हारा ध्यान हैं।
इन योगियों में योगवेत्ता कौन श्रेष्ठ महान हैं।
श्रीभगवान् ने कहा—
कहता उन्हें मैं श्रेष्ठ मुक्तमें चित्त जो धरते सदा।
जो युक्त हो श्रद्धा - सहित मेरा भजन करते सदा।

अन्यक्त, अन्तर, अनिर्देश्य, अचिन्त्य नित्य स्वरूप को। भजते अचल, कूटस्थ, उत्तम सर्वन्यापी रूप को॥

8

सव इन्द्रियाँ साधे सदा समबुद्धि ही धरते हुए। पाते मुक्ते वे पार्थ प्राणीमात्र हित करते हुए।।

१ निराकार । २ सच्चिदानन्द घन ब्रह्म । ३ श्रकथनीय । ४ मन बुद्धि से परे । ४ सदा एक रस रहनेवाले ।

¥

क्के शोऽधिकतरस्तेषांमन्यक्वासक्वचेतसाम् । अन्यक्वा हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ﴿

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥

Q

तेषामहं सम्रद्धत्ती मृत्युसंसारसागरात्। भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्॥

E

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । निवसिष्यसि मय्येव श्रत ऊर्ध्वं न संशयः ॥

ક

त्रथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् । त्रभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥

पुरुष नपुंसक नारि नर, जीव चराचर कोइ। सर्व भाव भज कपट तिज, मोहि परम प्रिय सोइ॥ — तजसीदास ¥

अन्यक्त में आसक्त जो होता उन्हें अति क्लेश है। पाता पुरुष यह गति, सहन करके विपत्ति विशेष है।।

Ę

हो मत्परायण कर्म सब ऋर्पण मुक्ते करते हुए। मजते सदैव अनन्य मन से ध्यान जो धरते हुए॥

म्रुभमें लगाते चित्त उनका शीघ्र कर उद्धार मैं। इस मृत्युषय संसार से वेड़ा लगाता पार मैं॥

सुक्तमें लगाले मन, सुक्ती में बुद्धि को रख सब कहीं। सुक्तमें मिलेगा फिर तभी इसमें कभी संशय नहीं॥

3

स्रुभमें धनंजय ! जो न ठीक प्रकार मन पात्रो वसा । अभ्यास-योग प्रयत्न से मेरी लगालो लालसा ॥

१ श्रभ्यास रूप योग द्वारा | २ इच्छा |

श्रम्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि।। ११

अथैतद्प्यशक्तोऽसि कतु<sup>र</sup> मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्।। १२

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धचानं विशिष्यते। ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥

१३

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः चमी॥ १४

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यपितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः॥

विगत काम मम नाम परायण्। शान्ति विरति विनती सुदितायन॥ शम दम नियम नीति निहं डोलिहिं। परुष वचन कबहूँ निहं बोलिहिं॥ —तुलसीदास

श्रभ्यास भी होता नहीं तो कर्म कर सेरे लिये।
"सब सिद्धि होगी कर्म भी सेरे लिये श्रर्जुन! किये॥
११

यह भी न हो तब आसरा मेरा लिये कर योग ही। कर चित्त-संयम कर्म-फल के त्याग सारे भोग ही।। १२

श्रभ्यास-पथ से ज्ञान उत्तम, ज्ञान से गुरु ध्यान है।
गुरु ध्यान से फल्ल-त्याग, करता त्याग शान्ति प्रदान है।।
१३

विन द्रेष, सारे प्राणियों का मित्र, करुणावान् हो। सम दुःख सुख में मद न ममता, चमा शील महान् हो।। १४

जो तुष्ट नित मन बुद्धि से मुभ्रमें हुआ आसक है। दृ निश्चयी है संयमी प्यारा मुभ्रे वह भक्त है।।

<sup>\*</sup>मेरे लिये कर्म करता हुआ भी सिद्धि को प्राप्त होगा। १ श्रेष्ट।

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुङ्गो यः स च मे प्रियः॥ १६

श्चनपेत्तः शुचिर्दत्त उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥ १७

यो न हृष्यित न द्वेष्टि न शोचित न कांचिति । शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः॥ १६

तुल्यनिन्दास्तुतिमौँनी संतुष्टो येन केनचित्। स्रानकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥

सम श्रभूत रिषु विषद् विरागी । लोभामर्ष हर्ष भय त्यागी ॥ वैर न विग्रह श्राश न त्राशा । सुखमय ताहि सदा सब श्राशा ॥ श्रनारम्भ श्रनिकेत श्रमानी । श्रनघ श्ररोष दत्त विज्ञानी—तुलसीदास

पाते न जिससे क्लेश जन, उनसे न पाता आप ही।
भय क्रोध हर्ष विषाद बिन प्यारा सुमे है जन वही।।
१६

जो शुचि उदासी दच्च है जिसको न दुःख वाधा रही। इच्छा-रहित, त्र्यारम्भ-त्यागी भक्त प्रिय सुभको वही।।

करता न द्वेष न हर्ष जो विन शोक है विन कामना।
त्यागे शुभाशुभ फल वही है भक्त प्रिय सुभको घना॥
१८

सम शत्रु मित्रों से सदा श्रपमान मान समान है। शीतोष्ण सुख दुख सम जिसे त्रासिक विन मतिमान है।।
१६

· निन्दा प्रशंसा सम जिसे, मौनी सदा सन्तुष्ट ही।
अनिकेत निश्चल बुद्धिमय प्रिय मक्त है सुम्मको नही।।

१ पवित्र । २ पक्षपात रहित । ३ चतुर । ४ सदी गर्मी दु.खादिक ।
 ४ जो विषयो में निवास नहीं करता ।

## ये तु धर्म्यामृतिमदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः॥

क तत्सिदिति श्रीमञ्जगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्यार्जुनसंवादे भक्तियोगो-नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥



# FIGINITE

श्लोक, पदच्छेद, शब्दार्थ, सरत श्रर्थ श्रीर पद्यानुवाद सिहत गीता का जीवनोपयोगी नवीनतम भाष्य जीवन के प्रत्येक चेत्र में व्यावहारिक श्रादेश श्रीर प्रकाश के लिये गीता के पास श्राना इस भाष्य का ध्येय है।

#### भाष्यकार---

श्रीहरिगीता, गीताश्रध्ययन, गीता के सप्तस्वर, सन्ध्या श्रादि के तेलक व्याख्यानवाचस्पति श्री पं० दीनानाथ भागव दिनेश



कोमल चित दीनन पर दाया। मन वच क्रम मम भक्त श्रमाया॥ सबिह मानप्रद श्रापु श्रमानी। भरत प्राण सम मम ते प्रानी॥ —नुलसीदास

जो मत्परायगा इस अमृत-मय धर्म में अनुरक्त हैं। वे नित्य श्रद्धावान् जन मेरे परम प्रिय मक्त हैं॥

बारहवां श्रध्याय समाप्त हुन्ना ।



गीताज्ञान का स्वाध्याय श्रवश्य करें एक बार मनोनिवेश पूर्वक इसका थोड़ा भी श्रध्ययन करने से श्राप शान्ति श्रीर सुख का श्रतुभव करेंगे।

गीताज्ञान आपके जीवन का प्रिय मन्थ है। गीताज्ञान प्रथम अध्याय क्रार्जन का विषाद ः मल्य १

गीताज्ञान प्रथम अध्याय अर्जु न का विषाद " मूल्य १) " द्वितीय अध्याय ज्ञानयोग " मूल्य २)

" तृतीय श्रध्याय कर्मयोग ... मूल्य २)

" चौथा, पॉचवां श्रीर छटा श्रध्याय एक साथ मूल्य ४)

" सातवां, ब्राठवां श्रीर नवां श्रध्याय एक साथ मूल्य ४)

मानवधर्म के ब्राहकों को १२ के कमीशन मानवधर्म कार्यालय पीपल महादेव देहली ।

१ गीता का यह धर्म श्रमृत के समान है।

## त्रयोदशो अयायः

श्रीभगवानुवाच---

Ş

इदं शरीरं कौन्तेय चेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः चेत्रज्ञ इति तद्विदः॥

5

चेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वचेत्रेषु भारत। चेत्रचेत्रज्ञयोर्ज्ञानं मतं मम।।

S

तत्त्तेत्रं यच याद्यस्य यद्विकारि यतश्च यत्। स च यो यत्त्रभावश्च तत्समासेन मे शृग्रु॥

ξ

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। ब्रह्मस्त्रपदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः॥

निन्दा श्रस्तुति उभय सम, ममता मम पद कक्ष । ते सज्जन भम प्राण प्रिय-गुण मन्दिर सुख पुक्ष ॥ —नुबसीदास

#### तेरहवां अध्याय

श्रीभगवान् ने कहा--

कौन्तेय ! यह तन चेत्र है ज्ञानी बताते हैं यही। जो जानता इस चेत्र को चेत्रज्ञ कहलाता वही॥

R

हे पार्थ ! चेत्रों में मुक्ते चेत्रज्ञ जान महान तू । चेत्रज्ञ एवं चेत्र का सब ज्ञान मेरा जान तू ॥

ર

वह चेत्र जो, जैसा जहां से, जिन विकारों-युत, सभी। संचेप में सुन, जिस प्रभाव समेत वह चेत्रज्ञ भी॥

8

वहु भांति ऋषियों और छन्दों से अनेक प्रकार से। गाया पदों में ब्रह्मसूत्रों के सहेतु विचार से॥

१ शरीर-चेत्र है । जैसे खेत मे बोया बीज फल देता है वैसे ही शरीर में बोया हुन्ना कर्म रूप बीज शुभाशुभ फल देता है ।

२ युक्तियुक्त कारण-सहित।

X

महास्रुतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः॥

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना घृतिः । एतत्चेत्रं समासेन सविकारसुदाहृतम् ।।

S

श्रमानित्वमदिमात्वमहिंसा ज्ञान्तिरार्जवम् । श्राचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ।१

=

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। जन्ममृत्युजरान्याधिदुःखदोषाचुदर्शनम् ॥

8

श्रसक्रिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥

> हर्ष विषाद ज्ञान श्रज्ञाना। जीव धर्म श्रहमिति श्रभिमाना॥

> > —तुलसीदास

Y

यन बुद्धि एवं महाभृत प्रकृति प्रहंकृति भाव भी। पांचों निषय सब इन्द्रियों के और इन्द्रियगण सभी।

Ş

सुख दुःख इच्छा द्वेप धृति संघात एवं चेतना । संचेप में यह चेत्र है समुदाय जो इनका बना।।

अभिगान दम्भ अभाव, आजेव. शोच. हिंसाहीनता। थिरता, समा, निग्रह तथा श्राचार्य-सेना दीनता॥

इन्द्रिय - विषय - वैराग्य एवं मदं सदैव निवारना । जीवन, जस, दुख, रोग, मृन्यु सदोष निन्य विचारना ॥

नहिं लिप्त नारी पुत्र में सत्र त्यागना फल - वासना : नित शुभ ऋशुभ की प्राप्ति में भो एकता रहना बना ।।

१ वैर्द । २ देह और इन्द्रियों का सन्ह । ३ तन और मन की चैवन शक्ति। ४ सन और वचन की सरतवा। ४ सन और इन्द्रियों सहित शरीर को दुषित प्रवृत्ति से हटाकर सन्मार्ग में लगाना । ६ प्रहंकार ।

मिय चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिगी। विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥

११

त्र्यध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ १२

क्षेयं यत्तत्प्रवच्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्जुते । ग्रमादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १३

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽचिशिरोग्रखम्। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति।। १४

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तः च ॥

सन्त चरण पंकज श्रति प्रेमा। मन क्रम वचन भजन इंढ नेमा॥ मम गुण गावत पुजक सरीरा। गढ़ गढ़ गिरा नयन बह नीरा॥ कामादिक मद दम्भ न जाके। तात निरन्तर मैं वश ताके॥-तुजसीदास

मुक्तमें अनन्य दिचार से व्यभिचार-विरहित भक्ति हो। एकान्त का सेवन, न जन सम्रुदाय में त्र्रासिक हो।। ११

श्रध्यात्म-ज्ञान व तत्त्व-ज्ञान विचार, यह सब ज्ञान है। विपरीत इनके और जो कुछ है सभी अज्ञान है।। 20

श्रव वह बताता ज्ञेय जिसके ज्ञान से निस्तार है। नहिं जो असत् सत् परम ब्रह्म अनादि और अपार है।। १३

सर्वेत्र उसके पार्शि पद, सिर नेत्र मुख सब त्रोर ही। सव श्रोर उसके कान हैं, सर्वत्र फैला है वही।! १४

इन्द्रिय-गुर्णों का भास उसमें किन्तु इन्द्रिय-हीन है। हो अलग जग-पालक, निगुण होकर गुणों में लीन है ॥

१ कभी विचलित न होनेवाली भक्ति को व्यभिचार विरहित या श्रव्यभिचारिसी भक्ति कहते हैं। २ हाथ। ३ पैर ।

वहिरन्तश्च भूतानायचरं चरमेव च । स्रच्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ।। १६

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तियव च स्थितम्। भूतभत् च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १७

ज्योतिपामि तज्ज्योतिस्तमसः परम्रुच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥ १८

इति चेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः।
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते।।

39

प्रकृति पुरुषं चैव विद्धचनादी उभावपि । विकारांश्व गुगांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥

श्रादि श्रन्त कोउ जासु न पावा। मित श्रनुसार निगम श्रस गावा।। बिनु पद चलिं सुनिहें बिनु काना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना॥ सब कर परम प्रकाशक जोई। राम श्रनादि श्रवधपति सोई॥

भीतर व बाहर प्राशियों में दूर भी है पास भी। वह चर अचर अतिसूच्म है जाना नहीं जाता कभी ।। १६

त्र्यविभक्त होकर प्राणियों में वह विभक्त सदैव है। वह झेंय पालक श्रौर नाशक जन्मदाता देव है।। १७

वह ज्योतियों की ज्योति है, तम से परे है, ज्ञान है। सब में बसा है, ज्ञेय है, वह ज्ञानगम्य महान् है।। १८

यह चेत्र, ज्ञान, महान् ज्ञेय, कहा गया संचेप से। हे पार्थ ! इसको जान सेरा भक्त सुभःमें त्रा वसे ।। 38

यह प्रकृति एवं पुरुप दोनों ही अनादि विचार तू। पैदा प्रकृति ही से समक्त गुण तीन और विकार तू॥

१ श्राकाश के समान विभागरिहत एक रूप। २ जानने के योग्य । ३ तत्त्व-ज्ञान से प्राप्त होनेवाला ।

कार्यकरणकर् त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २१

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क् प्रकृतिजान्गुणान् । कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २२

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ना महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्को देहेऽस्मिन्पुरुषः परः॥ २३

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुर्गोः सह। सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते॥ २४

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥

इहि विधि जग हरि श्राश्रित रहुई । यद्पि श्रसत्य देत दुख श्रहुई ॥ माया ईश न श्राप कँह, जानि कहिय सो जीव । बन्ध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव ॥ — तुलसीदास

है कार्य एवं करण की उत्पत्ति कारण प्रकृति ही। इस जीव को कारण कहा सुख दुःख भोग निमित्त ही।।

रह कर प्रकृति में नित पुरुष करता प्रकृति-गुग्ग भोग है।
अञ्छी बुरी सब योनियां देता यही गुग्ग-योग है।।
२२

द्रष्टा व अनुमन्ता सदा भर्ता प्रभोक्षा शिव महा। इस देह में परमात्मा उस पर - पुरुष को है कहा।। २३

ऐसे पुरुष एवं प्रकृति को गुण सहित जो जान ले। वरताव कैसा भी करे वह जन्म फिर जग में न ले।।

२४

कुछ श्राप ही में श्राप श्रात्मा देखते हैं ध्यान से। कुछ कर्म-योगी योग से, कुछ सांख्य-ज्ञानी ज्ञान से॥

९ श्राकाश, वायु, श्रप्ति, जल श्रौर पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये कार्य (शरीर) है श्रौर उसमें स्थित मन बुद्धि, श्रहंकार तथा दस इन्द्रियां ये करण हैं। २ समीप चैठकर दखनेवाले। ३ ठीक सम्मति देनेवाले।

त्र्यन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २६

यावत्संजायते किंचित्सन्तं स्थावरजङ्गमम् । चेत्रचेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्पभ ॥

२७

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परयेश्वरम्। विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥

२८

समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् । न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥

35

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेशः। यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति॥

Think of God, the all preserver,
Till thy Mental want and pain,
Ignorance and grief, departing,
Never, never come again —RAJA RAM MOHAN ROY

#### ₹.

सुन दूसरों से ही किया करते भजन अनजान हैं। तरते असंशय मृत्यु वे †श्रुति में लगे मतिमान हैं॥ २६

जानो चराचर जीव जो पैदा हुए संसार में। सव चेत्र के चेत्रज्ञ के संयोग से विस्तार में॥

२७

"अविनाशि, नश्वर सर्वभृतों में रहे सम नित्य ही। इस भांति ईश्वर को पुरुप जो देखता देखे वही॥ २८

जो देखता समसाद से ईश्वर सभी में व्याप्त है। करता न ऋपनी घात है, करता परम-पद प्राप्त है।।

39

करती प्रकृति सब कर्म, आत्मा है अकर्ता नित्य ही। इस भाति से जो देखता है, देखता है जन वही॥

<sup>†</sup>सुने हुए में ध्यान लगानेवाले । "सारे नाश होनेवाले भूतों में नाशरहित परमेश्वर समभाव से रहता है।

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३१

अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३२

यथा सर्वगतं सौचम्यादाकाशं नोपलिप्यते । सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३३

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। चेत्रं चेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत॥ ३४

स्तेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानच्छुषा ।

भूतप्रकृतिमोद्यं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥

अत्यादिति श्रीमञ्जगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे चेत्रचेत्रज्ञविभागयोगोनाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

जब प्राशियों की भिन्नता जन एक में देखे सभी। विस्तार देखे एक से ही ब्रह्म को पाता तभी।। 38

यह ईश अन्यय, निगुगा और अनादि होने से सदा। करता न होता लिप्त है रह देह में भी सर्वदा।। ३२

नभ सर्वच्यापी सूच्म होने से न जैसे लिप्त हो। सवंत्र त्रात्मा देह में रह कर न वैसे लिप्त हो।। 33

ज्यों एक रवि सम्पूर्ण जग में तेज भरता है सदा। यों ही प्रकाशित चेत्र को चेत्रज्ञ करता है सदा।।

38

चेत्रज्ञ एवं चेत्र-श्रन्तर ज्ञान से समर्भे सही। †समभों प्रकृति से छूटना जो त्रह्म को पाते वही।। तरहवां अध्याय समाप्त हुआ।

१ श्रुलग-श्रुलग भाव! २ चेत्र--जड़ विकारी श्रीर नाशवान है, नेत्रज्ञ-चेतन अविकारी श्रीर श्रविनाशी है। निकार-सहित प्रकृति से छटने के उपाय ।

# चतुर्दशोऽध्यायः

श्रीसगवानुवाच-

?

परं भूयः प्रवच्यामि ज्ञानानां ज्ञानम्रुत्तमम् । यज्ज्ञात्वा म्रुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥

ર

इदं ज्ञानप्रपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रस्तये न व्यथन्ति च ॥

₹

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्। संभवः सर्वभृतानां ततो भवति भारत॥

ጸ

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीजप्रदः पिता॥

Praise be unto God, the creator of heaven and earth, ...God maketh what addition He pleaseth unto his creatures: for God is almighty. —QUBAN

# चौदहवाँ अध्याय

श्रीभगवान् ने कहा—

₹

श्रतिश्रेष्ठ ज्ञानों में बताता ज्ञान मैं श्रव श्रीर भी। ग्रुनि पा गये हैं सिद्धि जिसको जानकर जग में सभी॥

२

इस ज्ञान का त्राश्रय लिये जो रूप मेरा हो रहें। उत्पत्ति-काल न जन्म लें, लय-काल में न व्यथा सहें॥

3

इस प्रकृति अपनी योनि में मैं गर्भ रखता हूँ सदा। उत्पन्न होते हैं उसीसे सर्व प्राणी सर्वदा।।

४

सव योनियों में मूर्तियों के जो अनेकों रूप हैं। मैं वीज-प्रद उनका पिता हूं प्रकृति-योनि अन्ए हैं।।

१ मेरे साथ एकरूपता को प्राप्त हुए । २ त्रिगुणमयी माया, देखिये प्र०७ का १४ श्लोक । ३ चेतनरूप बीज । ४ उस जह श्रीर चेतन के संयोग से ।

ሂ

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः।
निबध्नन्ति महाबाही देहे देहिनमञ्ययम्॥
ध

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् । सुखसङ्गेन वध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥

9

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसम्रद्भवम् । तन्निवध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥

ζ

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्। , प्रमादालस्यनिद्राभिस्तिन्नवध्नाति भारत।।

3

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमाञ्चत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत॥

> जड़ चेतनहिं ग्रन्थि पड़ गई । यद्पि सृषा छूटत कठिनई ॥ तीन त्रवस्था तीन गुण् । —नुजसीदास

X

पैदा प्रकृति से सत्त्व, रज, तम त्रिगुण का विस्तार है। इस देह में ये जीव को लें बांध, जो ऋविकार है।

अविकार सत्गुर्ण है प्रकाशक क्योंकि निर्मल आप है। यह बांध लेता जीव को सुख, ज्ञान से निष्पाप ! है।।

Q

जानो रजोगुग रागमय, उत्पन्न तृष्णा संग से। वह बाँध स्नेता जीव को कौन्तेय कर्म-प्रसंग से ॥

श्रज्ञा**न से उत्पन्न** तम सब जीव जो मोहित करे। श्रालस्य नींद प्रमाद से यह जीव को वंधित करे।।

सुख में सतीगुण, कर्म में देता रजीगुण संग है। दक कर तमीगुरा ज्ञान की देता प्रमाद प्रसंग है।।

१ श्रासक्ति। २ कर्त्तव्य कर्म मे निरुद्यमता। ३ इन्द्रियो श्रीर श्रन्तःकर्गा की व्यर्थ चेष्टार्ये ।

रजस्तमश्राभिभूय सत्त्वं भवति भारते। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा॥ ११

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विष्टद्वं सन्विमत्युत।। १२

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मशामशमः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते निवृद्धे भरतर्षभ।। १३

श्रप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १४

यदा सत्त्वे प्रदृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते॥

भये विषमता कर्म मंह समता किये न होय। तुलक्षी समता समुक्त कर सकल मान मद घोय।

रंज तम दवें तब सत्व गुगा, तम सत्व दवते रज वहे। रज सत्व दवते ही तमोगुगा देहधारी पर चढ़े॥ ११

जव देह की सब इन्द्रियों में ज्ञान का हो चांदना। तव जान लेना चाहिये तन में सतोगुण है घना॥ १२

तृष्णा श्रशान्ति प्रश्वति होकर मन प्रलोभन में पड़े। श्रारम्भ होते कर्म के श्रर्जुन! रजोगुण जब बढ़े॥
- १३

कौन्तेय । मोह प्रमाद हो, जब हो न मन में चांदना। उत्पन्न हो आलस्य जब होता तमोगुगा है घना॥ १४

इस जीव में यदि सत्त्वगुण की दृद्धि मरते काल है।

तो प्राप्त करता ज्ञानियों का शुद्ध लोक विशाल है।।

१ सांसारिक चेष्टा ।

रजिस प्रलयं गत्वा कर्मराङ्गिष्ठ जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मृदयोनिष्ठ जायते।।

१६

कर्मणः सुकृतस्याहुः सान्विकं निर्मलं फलम् । रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ।) १७

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।
प्रमादमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ।।
१=

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः।।

38

नान्यं गुर्गभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । गुर्गभ्यश्र परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥

जहां रहत वर्तत तहां तुलसी नित्य स्वरूप। भूत न भावी ताहि कहें ऋतिशय श्रमल श्रन्प॥

रज़ - दृद्धि में मर देह कर्मासक पुरुषों में घरे। जड़ योनियों में जन्मता यदि जन तमोगुण में मरे।। १६

फल पुष्य कर्मों का सदा शुभ श्रेष्ठ सान्विक ज्ञान है।
फल दुख रजोगुण का, तमोगुण-फल सदा श्रज्ञान है।।
१७

उत्पन्न सत से ज्ञान, रज से नित्य लोभ प्रधान है। है मोह और प्रमाद तमगुरा से सदा श्रज्ञान है।। १८

सान्त्रिक पुरुष स्वर्गादि में, नर - लोक में राजस वसें। जो तामसी गुरा में वसें, वे जन ऋघोगति में फँसे॥

38

कर्ता न कोई तज त्रिगुण यह देखता द्रष्टा जभी। ंजाने गुणों से पार जब, पाता सुके है जन तभी।।

<sup>9</sup> पश्च पक्षी श्रादि मूढ् योनियों में । २ देखनेवाला । †गुर्णों से परे परमेश्वर को जानता है तभी मुक्त परब्रह्म को पाता है।

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान् । जन्ममृत्युजरादुःखैर्विम्रक्षोऽमृतमश्चते ॥

श्रर्जुन उवाच—

२१

कैलिंङ्गे स्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते॥

श्रीभगवानुबाच—

प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाएडव । न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांचति ॥

र्३

उदासीनवदासीनो गुर्गैयों न विचाल्यते। गुगा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते।।

२४

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः। तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिःः॥

निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहीं। परगुण सुनत श्रधिक हर्षाहीं॥ सम शीतज निहें स्थागिह नीती। सरज स्वभाव सबिह सन प्रीती॥ —सुजसीदास

जो देहधारी, 'देह-कारण पार ये गुरा तीन हो। छुट जन्म मृत्यु जरादि दुख से वह श्रमृत में लीन हो।। २१ श्रर्जुन ने कहा---लच्या कही उनके प्रभी जन जी त्रिगुगा से पार हैं। किस भांति होते पार क्या उनके कहो त्राचार हैं॥ २२ श्रीभगवान् ने कहा-पाकर प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह, न पार्थ ! इनसे द्वेप है। यदि हों नहीं वे प्राप्त, उनकी लालसा न निशेष है।। २३

रहता उदासी-सा गुगों से हो नहीं विचलित कहीं। सव त्रिगुण करते कार्य हैं यह जान जो डिगता नहीं ॥

है स्वस्थ सुख-दुख सम जिसे, सम ढेल पत्थर स्वर्ण भी। जो धीर, निन्दास्तुति जिसे सम, तुल्य ऋत्रिय-त्रिय सभी ॥

<sup>ं</sup>स्यूल शरीर, प्रकृति से उत्पन्न गुर्णों का ही कार्य हैं; श्रस्तु गुर्णों को देह का कारण कहा है। १ निरन्तर धारमभाव में लगा हुआ।

Q.Y

मानापगानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपचयोः । सर्वारम्भपरित्यागी गुगातीतः स उच्यते ।) २६

मां च योऽच्यभिचारेण भक्तियोगेन सेनते। स गुणान्समतीत्यैतान्त्रह्मभूयाय कल्पते।।

२७

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याच्ययस्य च। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च।।

तरसदिति श्रीमझगवद्गीतासूपनिष्यसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुक्तत्रयविभागयोगो-नाम चतुर्दृशोऽध्यायः १४॥



गुणागार संसार दुख रहित विगत सन्देह। तिज सम चरण सरोज प्रिय तिन कहँ देह न गेह॥ —तुलसीदास

सम बन्धु वैशी हैं जिसे अपमान मान समान है। त्रारम्भ त्यागे जो सभी वह गुणातीत महान है।।

जो शुद्ध निश्रल भिक्ष से भजता सुके हैं नित्य ही। तीनों गुणों से पार होकर ब्रह्म को पाता वही।। २७

श्रव्यय श्रमृत मैं श्रीर मैं ही ब्रह्मरूप महान् हूँ। मैं ही सनातनधर्म और अपार मोद - निधान हूँ।

चीद्ह्वां श्रध्याय समाप्त हुन्ना ।

१ मित्र। २ गुर्णों से पार। ३ श्रव्यभिचारिणी भक्ति।

### पञ्चदशोऽध्यायः

श्रीभगवातुवाच—

?

ऊर्घ्नमूलमधःशाखमश्चत्थं प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥

२

श्रधश्रोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। श्रधश्र मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके॥

\*

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा । त्रश्रवस्थमेनं सुविरूटमृलमसङ्गशस्त्रेण दढेन छित्त्वा ॥

४

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः।

> बटक बीज जैसा श्राकार। पसरयो तीन लोक पासार॥

--रैदास

#### पन्द्रहवाँ अध्याय

श्रीभगवान् ने कहा--

है मूल ऊपर शाख नीचे पत्र जिसके वेद हैं। वे <sup>क</sup>वेदवित् जो जानते ऋथत्थ - ऋव्यय - भेद हैं।।

र

पह्नव विषय, गुगा से पली ऋध-ऊर्ध्व शाखा छा रहीं। नर - लोक में नीचे जड़ें कर्मानुबन्धी जा रहीं॥

3

उसका यहां मिलता स्वरूप न ऋादि मध्याधार से। इद्गमूल यह अश्वत्थ काट अमंग शस्त्र-प्रहार से।।

४

फिर वह निकालो ढूंढकर पद श्रेष्ट ठीक प्रकार से। कर प्राप्त जिसको फिर न लौटे, छूटकर संसार से।।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> जो संसार रूप बृक्ष को तत्त्व से जानते हैं। १ कोंपल । २ नीचे-ऊपर। १ कर्म के श्रनुसार वांधनेवाली।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ।।

X

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा

श्रध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।

द्रन्द्वैविंग्रुङ्गाः सुखदुःखसंज्ञै-

र्गच्छन्त्यमृदाः पदमव्ययं तत् ॥

Ę

न तद्भासयते स्यों न श्रशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परमं मम।।

S

यमैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥

> ईश्वर श्रश जीव श्रविनाशो। चेतन श्रमत सहज सुख राशी॥

मैं शरण उसकी हूँ पुरुष जो आदि और महान है। उत्पन्न जिससे सब पुरातन यह प्रवृत्ति-विधान है।।

¥

जीता जिन्होंने संग-दोष न मोह जिनमें मान है।
मन में सदा जिनके जगा अध्यात्म-ज्ञान प्रधान है।।
जिनमें न कोई कामना सुख दुःख श्रीर न द्वन्द ही।
श्रव्यय परमपद को सदा ज्ञानी पुरुष पाते वही।।

દ્દ

जिसमें न सूर्य्य प्रकाश चन्द्र न त्र्याग ही का काम है। लौटे न जन जिसमें पहुँच मेरा वही पर धाम है।।

Q

इस लोक में मेरा सनातन ऋंश है यह जीव ही। मन के सहित छै प्रकृतिवासी खींचता इन्द्रिय वही।।

१ परमधाम देखिये श्रध्याय = का रत्नोक २१।

शरीरं यदवाप्नोति यचाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ।।

श्रोत्रं चत्तुः स्पर्शनं च रसनं घाणमेव च। श्रिधिष्ठाय मनश्रायं विषयानुपसेवते ॥

१०

उत्क्रायन्तं स्थितं वापि भ्रुज्ञानं वा गुणान्वितम् । विमृढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचन्नुषः॥

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ १२

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। यचन्द्रमसि यचामौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥

> सहज प्रकाश रूप भगवाना। नहिं तँह पुनि विज्ञान विहाना ॥

Z

जव जीव खेता देह श्रथवा त्यागता सम्बन्ध को। करता ग्रहण इनको सुमन से वायु जैसे गंध को।।

3

रसना, त्वचा, दर्ग, कान एवं नाक, मन-श्राश्रय लिये। यह जीव सब सेवन किया करता विषय निर्मित किये॥

१०

जाते हुए तन त्याग, रहते, भोगते गुण्युंक भी। जानें न इसको मूढ़ मानव, जानते ज्ञानी सभी॥

कर यह योगी श्रापमें इसको वसा पहिचानते। पर यत्न करके भी न मृद श्रशुद्ध-श्रात्मा जानते॥ १२

जिससे प्रकाशित है जगत्, जो तेज दिव्य दिनेश में।
वह तेज मेरा तेज है जो श्रिय में राकेश में।।

१ मन श्रीर इन्द्रियों को । २ जीभ । ३ श्रांख । ४ तीनो गुणों से युक्त हए को । १ चन्द्रमा।

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चौषधीः सर्वाः शोमो भृत्वा रसात्मकः ॥ १४

श्रहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्कः पचाम्यकः चतुर्विधम्॥ १४

सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च । वेदैश्व सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १६

द्वाविमौ पुरुषौ लोके चरश्राचर एव च। न चरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽचर उच्यते।।

१७

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य विमर्त्यव्यय ईश्वरः॥

Fearing Him, the sun is shining, And the mild Moon walks abroad, And the ceaseless winds are moving, Moving in the fear of God—Raja Ram Mohan Roy

चिति में वसा निज तेज से मैं प्राणियों को घर रहा। रस रूप होकर सोम सारी पुष्ट श्रीषधि कर रहा॥ १४

मैं प्राणियों में बस रहा हो रूप वैश्वानर महा।
पाचन चतुर्विध स्त्रन्न प्राणापान-युत हो कर रहा।।
१४

सुधि ज्ञान त्र्योर त्र्र्योह, सुक्तसू मैं सभी में वस रहा। वेदान्तकर्ता वेदवेद्य सुवेदवित् सुक्तको कहा॥ १६

संसार में चर श्रीर श्रचर दो पुरुष हैं सर्वदा। चर सर्व भूतों को कहा क्टस्थ है श्रचर सदा॥ १७

कहते जिसे परमात्मा उत्तम पुरुप इनसे परे। त्रैलोक्य में रह ईश अन्यय सर्व जग पोपण करे॥

१ पृथ्वी । २ धारण करता हूँ । ३ चन्द्रमा । ४ उनका लोप । १ वेदों से जानने के योग्य । ६ वेदों का जाननेवाला ।

यस्मात्त्वरमतीतोऽहमत्तरादिं चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः।।

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत॥

इति गुह्यतमं शास्त्रमिद्धुक्तं मयानघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो-नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

गीता श्रहर जीव बतावे । हर माया सोइ दृष्टि दिखावे ॥ जीव श्रात्म परमातम दोऊ । परमातम जानत है कोऊ ॥ परब्रह्म पुरुषोत्तम जानो । चरणदास के सो मन मानो ॥—चरणदास

चर ग्रीर श्रचर से परे मैं श्रेष्ठ हूँ संसार में। इस हेतु पुरुषोत्तम कहाया वेद लोकाचार में।। १८

तज मोह पुरुषोत्तम सुमे जो पार्थ ! खेता जान है। सब भांति वह सर्वज्ञ हो अजता सुमे मितमान् है॥ २०

मैंने कहा यह गुप्त से भी गुप्त ज्ञान महान् है। यह जान कर करता सदा जीवन सफल मतिमान् है॥

पन्द्रहवां अध्याय समाप्त हुआ ।



१ सब कुछ जाननेवाला ।

# षोडशोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच--

Ş

त्र्यस्यं सन्त्वसंशुद्धिज्ञीनयोगव्यवस्थितिः। दानं दमश्र यज्ञश्र स्वाध्यायस्तप त्रार्जवम्।।

ą

त्र्राहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेश्चनम् । दया भूतेष्वलोक्जप्त्वं मार्दवं हीरचापत्तम् ॥

₹

तेजः चमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत॥

g

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। ग्रज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्।।

षट विकार तिज ग्रनघ ग्रकामा । श्रचल श्रकिञ्चन श्रुचि सुख घामा ॥ सावधान मानद मद हीना । धीर मिक पथ परम प्रवीना ॥ —तलसीदास

### सोलहवाँ अध्याय

श्रीभगवान् ने कहा—

इन्द्रिय-दमन, भय-हीनता, शुचि दृत्ति, सात्त्विक-ज्ञान भी।
तन-मन सरलता, यज्ञ, तप, स्वाध्याय, सात्त्विक दान भी॥

P

मृदुता, अनिन्दा, सत्य, करुणा, शान्ति, क्रोध-विहीनता। लन्जा, अचश्चलता, अहिंसा, त्याग, तृप्णाहीनता॥

धृति, तेज, पावनता, चमा, ऋद्रोह, मान-विहीनता। ये चिन्ह उनके पार्थ! जिनको प्राप्त दैदी-सम्पदा॥

8

मद, मान, मिथ्याचार, क्रोध, कठोरता, अज्ञान भी। ये आसुरी सम्पत्ति में जन्मे हुए पाते सभी॥

श्र ज्ञानवोग में निरन्तर स्थिति । २ किसी की निन्दा न करना
 श्र भन, परिवार छादि से होनेबाला गर्व ।

X

दैवी संपद्धिमोत्ताय निबन्धायासुरी मता। मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव॥

Ę

द्वौ भ्र्तसर्गी लोकेऽस्मिन्दैव त्रासुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त त्रासुरं पार्थ मे शृशु ।।

Q

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न निदुरासुराः । न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ।।

Ε,

श्रसत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् । श्रपरस्परसंभूतं कियन्यत्कामहैतुकम् ।

ક

एतां दृष्टिमनष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पनुद्धयः। प्रभवन्त्युग्रकर्माणः च्रयाय जगतोऽहिताः॥

अवगुनसिंधु मन्द्रमति कामी । वेद विदूषक पर धन स्वामी ॥ करिंदं मोह वश नर अच नाना । स्वारथ रत परलोक नसाना ॥ —त्रुलसीदास Y

दे मोच दैनी, वाँधती है त्र्यासुरी सम्पत्ति ये। मत शोक अर्जुन! कर हुआ तू दैव-संपद् को लिये।।

दो भांति की है सृष्टि दैवी, श्रासुरी संसार में। सुन आसुरी ऋव पार्थ ! दैवी कह चुका विस्तार में ।।

"क्या है प्रवृत्ति निवृत्ति ! जगमें जानते त्रासुर नहीं। त्राचार, सत्य, विशुद्धता होती नहीं उनमें कहीं।।

=

कहते श्रसुर स्रूंठा जगत्, विन ईश विन श्राधार है। केवल परस्पर योग से चस भोग-हित संसार है।।

इस दृष्टि को धर, मूढ़ नर, नष्टात्म, रत अपकार में। जग नाश हित वे क्रूर-कर्मी जन्मते संसार में।।

क्ष्या करना चाहिये श्रीर क्या नहीं करना चाहिये ? १ यस इसके विवा और क्या।

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। मोहाद्गृहीत्वासद्ग्राहान्त्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः।

88

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्ताम्धपाश्रिताः।
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः।)
१२

त्र्याशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः । ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसश्चयान् ॥

१३

इदमद्य पया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्॥

१४

श्रसौ मया हतः शत्रुईनिष्ये चापरानि । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥

मन ही मन में भोगे भोग । हाथ न श्रावे उपजे सोग ॥
कवहूँ चितने द्रन्य चुराऊँ । वाको धन श्रपने घर लाऊँ ॥
भांति-भांति चितवन उपजावे । ब्रेर मनोरथ कर्म लगावे —चरणदास

मद् मान दम्भ-विलीन, काम अपूर का आश्रय लिये। वर्ते अशुचि नर मोह वश होकर असत् आग्रह किये।। 88

उनमें परण पर्यन्त चिन्ताएँ अनन्त सदा रहें। वे भोग-विषयों में लगे त्रानन्द उसही को कहें।। १२

त्राशा कुवन्धन में वँधे, धुन क्रोध एवं काम की। सुख-भोग हित अन्याय से इच्छा करें धन धाम की ।। १३

यह पा लिया अव वह मनोरथ सिद्ध कर लूंगा सभी। यह धन हुन्रा मेरा मिलेगा त्रौर भी त्रागे त्रभी।। १४

यह शत्रु मैंने आज मारा, कल हर्न्गा और भी। भोगी, सुखी, वलवान्, ईश्वर, सिद्ध हूँ, मैं ही सभी।।

१ किसी प्रकार भी पूर्ण न होनेवाला । २ मारू गा।

त्र्याढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो यया। यच्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः॥

१६

श्रनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । प्रसङ्गाः काममोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥

१७

त्र्यात्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः। यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्॥ १८

त्रहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः।
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यस्यकाः॥

38

तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्। चिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिष्ठ॥

मैं ही योंकर बोंकर करिया। मो बिन कारत कछू न सरिया॥ श्रपने को चतुरा बहु जाने। श्रीर सबन को सूरख माने॥ गर्व भरा खोटी वृत्ति धारे। श्रपने मन मे कबहूँ न हारे॥—वरणदास

श्रीमान् श्रीर कुलीन मैं हूँ कौन मुकसे श्रीर हैं। मख, दान, खुख भी मैं करूँगा, मूड़ता-मोहित कहें।। १६

भूखे अनेकों कल्पना में मोह-बन्धन वीच हैं। वे काम भोगों में फँसे पड़ते नरक में नीच हैं॥

१७

धन, मान, मद में मस्त, ऐंटू निज-प्रशंसक अज्ञ हैं। वे दम्भ से विधिहीन करते नाम ही को यज्ञ हैं॥ १८

वल, काम क्रोध, घमएड वश, निन्दा करें वल से तने। सब में व ऋपने में बसे मुक्त देव के द्वेपी वने॥

38

जो हैं नराधम क्रूर द्वेषी लीन पापाचार में। उनको गिराता नित्य श्रासुर योनि में संसार में॥

१ यज्ञ । २ श्रज्ञान से मोहित । ३ श्रपने को वढा माननेवाले ।

श्रासुरीं योनिमापन्ना मृढा जन्मिन जन्मिन । मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मांगतिम् ॥ २१

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्॥

२२

एतैविंग्रुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेस्त्रिभिर्नरः। स्राचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्।।
२३

यः शास्त्रविधिम्रत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥

२४

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईसि।।

तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे देवासुरसंपद्विभागयोगी-नाम घोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

वे जन्म - जन्म सदैव श्रासुर योनि ही पाते रहें।
सुभको न पाकर श्रन्त में श्रित ही श्रधोगित को गहें।।
२१

ये काम लालच क्रोध तीनों ही नरक के द्वार हैं। इस हेतु तीनों आ्रात्म-नाशक त्याच्य सर्वप्रकार हैं॥

इन नरक द्वारों से पुरुष जो मुक्त पार्थे! सदैव ही। शुभ त्राचरण निज हेतु करता परमगति पाता वही!। २३

जो शास्त्रविधि को छोड़, करता कर्म मनमाने सभी। वह सिद्धि, सुख अथवा परमगति को न पाता है कभी।।

२४

इस हेतु कार्य्य-अकार्य-निर्णय मान शास्त्र-प्रमाण ही। करना कहा जो शास्त्र में है, जानकर वह, कर वही।।

सोलहवां श्रध्याय समाप्त हुआ ।

# सप्तदशोऽध्यायः

प्रजीन उवाच-

Ş

ये शास्त्रविधिम्रत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेषां निष्टा तु का कृष्ण सन्वमाहो रजस्तमः॥

क्षीसगषानुबाच--

ર

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। साच्चिकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृखु॥

ş

सन्तानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यन्छुद्धः स एव सः॥

8

यजन्ते सान्त्रिका देवान्यच्चरचांसि राजसाः। प्रेतान्भृतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥

श्रद्धा बिना धर्म निहं होई। —- तुलसीदास राजस तामस सास्त्रिक जानों। एही त्रेगुण मन में त्रानो॥ —- चरग्रदास

# सत्रहवाँ अध्याय

श्र कुन ने कहा—

करते यजन जो शास्त्रविधि को छोड़ श्रद्धायुक्त हो।
हे कृष्ण ! उनकी सन्त्व, रज, तम कौनसी निष्ठा कहो।।
श्रीमगवान् ने कहा—

श्रद्धा स्वभावज प्राणियों में पार्थ ! तीन प्रकार से।
सुन सान्त्रिकी भी राजसी भी तामसी विस्तार से॥

है

श्रद्धा सभी में सत्त्व सम, श्रद्धा स्वरूप मनुष्य है। जिसकी रहे जिस भांति श्रद्धा वह उसी-सा नित्य है।।

႘

सात्त्विक सुरों का, यच्च राच्चस का यजन राजस करे। नित भूत प्रेतों का यजन जन तामसी मन में धरें।।

१ स्थिति । २ जन्म-जन्मों में किये हुए कर्मों के सस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावज होती है । ३ पूजन ।

y

त्रशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्भाहंकारसंयुक्ताः ् कामरागवलान्विताः॥

Ę

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। मां चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्धचासुरनिश्रयान्।।

S

त्र्याहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदिममं शृशु।।

Ξ,

त्रायुःसत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या त्राहाराः सान्विकप्रियाः ॥

8

कट्वम्ललवणात्युष्णतीच्यारूचविदाहिनः । आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥

श्रमिमानी ऐसा मन लावे। हिर के गुण किरिया बिसरावे॥ बैर भाव में श्रवगुण भारी। तन छूटे जा नरक ममारी॥ —चरणदास ¥

जो घोर तप तपते पुरुष हैं शास्त्र-विधि से हीन हो।
पद दम्भ पूरित, कामना बल राग के आधीन हो।।

तन पंच-भूतों को, सुर्भे भी—देह में जो वस रहा। जो कष्ट देते जान उनको मूहमित त्रासुर महा॥

Ç

हे पार्थ ! प्रिय सबको सदा आहार तीन प्रकार से। इस भांति ही तप दान मख भी हैं, सुनो विस्तार से।।

दें त्रायु, सान्तिकबुद्धि, वल, सुख, प्रीति, एवं स्वास्थ्य भी। रसमय चिरस्थिर हृद्य चिकने खाद्य सान्तिक प्रिय सभी॥

8

नमकीन, कडु, खड्डे, गरम, रूखे व दाहक, तीच्रण ही। दुख-शोक-रोगद खाद्य, प्रिय हैं राजसी को नित्य ही॥

१ ग्रहंकार। २ ग्रन्तःकरण में स्थित सुक्त श्रन्तर्यामी को। ३ स्वभाव से ही मन को प्रिया ४ ग्राहार।

यातयामं गतरसं पूति पर्युपितं च यत्। उच्छिप्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्॥

११

श्रफलाकांचिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते। यप्टन्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः॥ १२

श्रिभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमिप चैव यत्। इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्॥ १३

विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमद्चिर्णम् । श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचच्चते ॥ १४

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥

राजस सों तामस बढ़े, तामस सो बुधि नास। रजगुण तमगुण छोड़ के, करो सतोगुण वास॥—चरणदास

रक्खा हुन्त्रा कुछ काल का, रसहीन, वासी या सड़ा। नर तामसी श्रपवित्र भोजन भोगते भूठा पड़ा।। 88

फल-त्र्याश तज, जो शास्त्र-विधिवत्, मान कर कर्तव्य ही। श्चितिशान्त मन करके किया हो, यज्ञ सान्विक है वही।। १२

हे भरतश्रेष्ठ ! सदैव ही फल-वासना जिसमें वसी। दम्भाचरण हित जो किया वह यज्ञ जानो राजसी।। 83

विधि-अनदान-विहीन जो, यिन दिचिए। के हो रहा। विन मन्त्र-श्रद्धा, यज्ञ जो वह तामसी जाता कहा।।

सुर द्विज तथा गुरु प्राज्ञ प्रजन ब्रह्मचर्य सदैव ही। शुचिता त्र्रहिंसा नम्रता तन की तपस्या है यही।।

९ शास्त्रविधि से किया हुआ। २ पाखरड के लिथे। ३ ज्ञानी जन।

श्चनुद्धेगक़रं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते॥ १६

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसग्रुच्यते॥

१७

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तित्त्रिविधं नरैः। श्रफलाकांचिभिर्युक्तैः सान्त्रिकं परिचचते॥ १८

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्। क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्॥ १६

मृढग्राहेगात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम्रदाहृतम्।।

त्रकामतः श्रद्धया च यत्तपः सालिकः च तत् । भृद्धये सत्कारपूजार्थे सदम्भं राजसं तपः॥ —गणेश गीता

सच्चे वचन, प्रिय और हितकर, दुख न जिनसे हो कभी। स्वाध्याय का अभ्यास भी, वाशी तपस्या है सभी॥ १६

सौंम्यत्व, मौन, प्रसाद मन का, शुद्ध भाव सदेव ही। करना मनोनिग्रह सदा मन की तपस्या है यही।। १७

श्रद्धा सहित हो योगयुत फल वामनाएँ तज सभी। करते पुरुष, तप ये त्रिविध, सान्विक तपस्या है तभी ॥

सत्कार पूजा पान के हित दम्भ से जो हो रहा। वह तप अनिश्चित और नश्वर, राजसी जाता कहा।। 38

जो मृद़-हठ से आपही को कप्ट देकर हो रहा। श्रथवा किया पर-नाश-हित, तप तामसी उसको कहा।।

१ शास्त्रों का पठन-पाठन तथा परमेश्वर का भजन। > शान्त-भाव । ३ प्रसन्नतः । ४ जिमका फल होने में गंका हो ।

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिशे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्।। २१

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम्रहिश्य वा पुनः। दीयते च परिक्रिप्टं तहानं राजसं स्मृतम्।। २२

अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यश्च दीयते । असत्कृतमदज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ।।

२३

ॐतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्र यज्ञाश्र विहिताः पुरा॥ २४

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । प्रवर्तन्ते विधानोक्षाः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥

विधिवाक्यप्रमाशार्थं सत्पात्रे देशकालतः। श्रद्धया दीयमानं यद्दानं तत्सात्विकं मतम्॥ —गशेश गीता

देना समभ कर अनुपकारी को दिया जो दान है। वह दान सान्विक देश काल सुपात्र का जब ध्यान है।। २१

जो दान प्रत्युपकार के हित क्लेश पाकर के किया। है राजसी वह दान जो फल आश के हित है दिया।। २२

विन देश काल सुपात्र देखे जो दिया विन मान है। अथवा दिया अवहेलना से तामसी वह दान है। 23

शुभ ॐ तत् सत् ब्रह्म का यह त्रिविध उच्चारण कहा। निर्मित इसीसे आदि में हैं, वेद ब्राह्मण मख पहा।। 28

इस हेतु कहकर उँ० होते नित्य मख तप दान भी। सव ब्रह्मनिष्ठों के सदा शास्त्रोक्त कर्म-विधान भी।।

१ प्रस्युपकार न करनेवाले को । २ किये हुए उपकार के घदले ।

χÇ

तदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञतपःक्रियाः। दानक्रियाश्र विविधाः क्रियन्ते मोत्तकांत्तिभिः॥ २६

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । प्रशस्ते कर्माण तथा सच्छन्दः पार्थ युज्यते ।।
२७

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।
कर्म चैद तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥

२८

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। असदित्युच्यते पार्थं न च तत्त्रेत्य नो इह ॥

तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो-

नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

श्रद्धा बिना धर्म निहं होई। बिनु मिह गन्ध कि पावे कोई। कि किन्छ कि किन्न विस्वासा। बिनु हिर भजन न भव भय नासा। — नुबसीदास

٦×

कल्याग-इच्छुक त्याग फल 'तत्' शब्द कहकर सर्वदा।
तप यज्ञ दान क्रियादि करते हैं विविध विधि से सदा।।
२६

सद् साधु भावों के लिये 'सत्' का सदैव प्रयोग है। हे पार्थे! उत्तम कर्म में 'सत्' शब्द का उपयोग है॥ २७

'सत्' ही कहाती दान तप में यज्ञ में दृढ़ता सभी। कहते उन्हें 'सत्' ही सदा उनके लिये जो कर्म भी॥ २८

सब ही असत् श्रद्धा विना जो होम तप या दान है।
\*देता न वह इस लोक में या मृत्यु पर कल्यान है।।

सन्नहवां श्रध्याय समाप्त हुश्रा ।

१ स्थिति । "न इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे।

## अष्टादशोऽध्यायः

श्रर्जुन उवाच--

8

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वियच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन॥

श्रीभगवानुवाच—

२

काम्यानां कर्मेणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। स् सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचत्त्रणाः॥

३

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्भ प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्भ न त्याज्यमिति चापरे॥

ÿ

निश्चयं शृशु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि पुरुषच्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥

ब्रह्मरूप ब्रह्मिहं जपत ममता मोह विहीन। सो संन्यासी श्रेष्ठ है उदासीन मितपीन॥ —विदुर नीति

## **अठारहवाँ** अध्याय

श्र श्रुंन ने कहा— संन्यास एवं त्याग-तत्त्व पृथक् महावाहो ! कहो । इच्छा सुभ्रे हैं हृषीकेश ! समस्त इनका ज्ञान हो ॥ श्रीभगवान ने कहा— सब काम्य-कर्मन्यास ही संन्यास ज्ञानी मानते । सब कर्मफल के त्याग ही को त्याग विज्ञ बखानते ॥

हैं दोषवत् सब कर्म कहते त्यांज्य कुछ विद्वान् हैं। तप दान यज्ञ न त्यागिये कुछ दे रहे यह ज्ञान हैं॥

ૈક

हे पार्थ ! सुन जो ठीक मेरा त्याग हेतु विचार है। हे पुरुषच्याघ ! कहा गया यह त्याग तीन प्रकार है।।

१ फल की श्राणा से किये हुए कर्मी का स्याग । २ तजने के योग्य ।

¥

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥ ६

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतस्रत्तमम् ॥

Q

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥

ς

दुःखिमत्येव यत्कर्म कायक्केशभयात्त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्॥

٤ ,

कार्यियत्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । सङ्गंत्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः ॥

इच्छा डोलत वहु फलहिं नहिं उर म्रानत ज्ञान। स्रो संन्यासी नष्ट है ता हित नरक महान॥ —विदुर नीति

X

मख दान तप ये कर्म करने योग्य त्याज्य न हैं कभी।
मख दान तप विद्वान् को भी शुद्ध करते हैं सभी॥
६

ये कर्म भी त्रासिक्ष विन हो, त्याग कर फल नित्य ही। करने उचित हैं पार्थ ! मेरा श्रेष्ठ निश्चित मत यही॥

O

निज नियत-कर्म न त्यागने के योग्य होते हैं कभी। यदि मोह से हो त्याग तो वह त्याग तामस है सभी॥

ς

दुख जान कायाक्केश भय से कर्म यदि त्यागे कहीं। वह राजसी है त्याग उसका फल कभी मिलता नहीं॥

8

फल, संग, तज जो कर्म नियमित कर्म अपना मान है। माना गया वह त्याग शुभ सात्त्विक सदेव महान् है।।

९ स्वधर्म के अनुसार निश्चित।

न द्वेष्टचकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते। त्यागी सन्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः॥ ११

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माएयशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते॥ १२

श्चनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ॥ १३

पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । सांख्ये कृतान्ते प्रोक्नानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥

१४

त्र्यधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्र पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पश्चमम्॥

प्रिय ग्रीर श्रप्रिय स्थाग करके जो सर्वत्र श्रनासक्त श्रनाश्रित तथा संयोजनों से विमुख है वही इस जगत् में सम्यक् परिझाजक है। सम्मा परिन्दाजनिय सुत्त

नहिं द्वेप अकुशल कर्म से, जो कुशल में नहिं लीन हैं। संश्वयरहित त्यागी वही है सत्त्वनिष्ठ प्रवीन है।।

११

सम्भव नहीं है देहधारी त्याग दे सब कमें ही । फल कर्म के जो त्यागता, त्यागी कहा जाता वही।।

१२

पाते सकामी देह तज फल शुभ अशुभ मिश्रित सभी। त्यागी पुरुष की पर न होता है त्रिविध फल ये कभी ।।

हैं पांच कारण जानलो सव कर्म होने के लिये। सुन मैं सुनाता सांख्य के सिद्धान्त में जो भी दिये।।

१४

श्राधार कर्ता और सब साधन पृथक विस्तार से। चेष्टा विविध विध, दैव, ये हैं हेतु पांच प्रकार के।।

१ श्रकल्याण-कारक । २ सतोगुरण से युक्त । ३ ज्ञानवान् । ४ जिसके श्राध्य से कर्म किये जायें।

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः। न्याय्यं वा विपरीतं वा पश्चैते तस्य हेतवः॥ १६

तत्रैवं सित कर्तारमात्मानं केवलं तु यः।
परत्यकृतवुद्धिन्वाच स पश्यित दुर्मितिः॥
१७

यस्य नाहंकृतो भानो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमांह्मोकान्न हन्ति न निवध्यते॥ १८

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। कर्रणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः॥

38

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुगाभेदतः। प्रोच्यते गुगासंख्याने यथावच्छृग्रु तान्यपि॥

फल कारन फूलै बन राई। उपजे फल तब पुहुप बिलाई ॥ ज्ञानहिं कारन करम कराई। उपजे ज्ञान तो करम नसाई॥ — रैंदास

#### ęУ

परिगाम, पौरुष, हानि, हिंसा का न जिसमें ध्यान है। वह तामसी है कर्म जिसके मूल में अज्ञान है॥ २६

विन श्रहंकार, श्रसंग, धीरजवान्, उत्साही पहा। श्रविकार सिद्धि श्रसिद्धि में सान्विक वही कर्ता कहा।।
२७

हिसक, विषय-मय, लोभ-हर्ष-विषाद-युक्त मलीन है। फल कामना में लीन, कर्ता राजसी वह दीन है।। २८

चंचल, घमंडी, शठ, विपादी, दीर्घस्त्री, श्रालसी। शिचा-रहित, पर-हानि-कर, कर्ता कहा है तामसी॥

### 3,5

होते त्रिविध ही हे धनंजय ! बुद्धि धृति के भेद भी। सुन भिन्न-भिन्न समस्त गुगा-अनुसार कहता हूँ अभी॥

१ श्रद्रसन्न चित्तवाला । २ जो थोडे से काम को फिर कर लेंगे इस श्राशा से महीनों पूरा नहीं करता ।

प्रदृति च निदृत्ति च कार्याकार्ये भयासये। वन्धं मोत्तं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्त्विकी॥

38

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च। श्रयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी।

३२

त्रधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्विपरीतांश्व बुद्धिः सा पार्थ तामसी ।।

33

भृत्या यया भारयते यनः प्राग्रेन्द्रियक्रियाः । योगेनाव्यभिचारिण्या भृतिः सा पार्थं सान्विकी ।।

38

यया तु धर्मकामार्थान्ध्रत्या धारयतेऽर्जुन । प्रसङ्गोन फलाकाङ्ची धृतिः सा पार्थ राजसी ॥

यह दुःख है, यह दुःख का समुदाय है, यह दुःख का निरोध है श्रीर यह दुःख निरोध का मार्ग है, यह वह यथार्थ रीति से जानता है। —दीध निकाय

जाने "प्रवृत्ति निवृत्ति बन्धन मोत्त कार्य्य श्रकार्य्य भी।
हे पार्थ ! सान्विक बुद्धि है जो भय श्रभय जाने सभी॥

जिस बुद्धि से निर्णय न कार्य अकार्य वीच यथार्थ है। जाने न धर्म अधर्म को वह राजसी मित पार्थ ! है।।

तम-च्याप्त हो जो बुद्धि धर्म अधर्म ही को मानती। वह तामनी जो नित्य अर्जुन! अर्थ उलटे जानती।। ३३

जव जन अचल धृति से क्रिया मन प्राण इन्द्रिय की सभी। धारण करे नित योग से, धृति शुद्ध सान्विक है तभी॥

38

आसिक से फल-कामना-प्रिय धर्म अर्थ व काम है। धारण किये जिससे उसी का राजसी धृति नाम है।।

<sup>\*</sup>किसी कर्म के करने को धौर न करने को श्रयित् करने के योग्य क्या है शौर न करने के योग्य क्या है।

यया स्वप्तं अयं शोकं विषादं मदमेव च। न विम्रश्चति दुर्मेधा घृतिः सा पार्थे तामसी ।। 38

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृखु मे भरतर्षम । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ।। र ७

यत्तद्ये विपविव परिणामेऽमृतोपमस् । तत्सुखं सान्विकं प्रोक्तवात्मबुद्धिप्रसादजस् ॥ 35

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तद्येऽसृतोपमम् परिणामे विपमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ 38

यद्ग्रे चानुबन्धे च सुखं घोहनपात्मनः। निद्रालस्यत्रमादोत्थं तत्तामसम्रदाहृतम् ॥

शील गहनि सब की सहनि, कहनि हीय मुख राम। तुलसी रहिये यहि रहिन, सन्त जनन की काम ॥ —वैराग्य संदीपिनी

तन मन बचन से जन सभी जो कर्म जग में कर रहे। हों ठीक या विपरीत उनके पांच ये कारण कहे॥ १६

जो मृढ़ श्रपने श्रापको ही किन्तु कर्ता मानता। उसकी नहीं है शुद्ध बुद्धि न ठीक वह कुछ जानता॥ १७

जो जन श्रहंकृतिभाव विन, निहं लिप्त जिसकी बुद्धि भी। निहं मारता वह मारकर भी, है न बन्धन में कभी।। १८

नित ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय "करते कर्म में हैं प्रेरणा। है कर्मसंग्रह, करण, कर्ता, कर्म तीनों से बना॥

38

सुन ज्ञान एवं कर्म, कर्ता मेद गुण श्रनुसार हैं। जैसे कहे हैं सांख्य में वे सर्व तीन प्रकार हैं॥

शास्त्र के श्रनुसार । कैंइन तीनों से कर्म करने की इच्छा
 होती हैं ।

सर्वभूतेषु येनैकं सावमन्ययमीचते। श्रविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सान्विकम् ॥ २१

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २२

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम् । श्रतस्वार्थवदल्पं च तत्तामसम्रदाहृतम् ॥ २३

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् । श्रफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकसुच्यते ॥ २४

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्॥

मैं त् यह वह मूल किर रहे जु सहज सुमाय।
प्रापा देहि उठाय किर, ज्ञान समाधि लगाय॥
—चरणदासजी

सब भिन्न भूतों में अनश्वर एक भाव अभिन्न ही। जिस ज्ञान से जन देखता है, ज्ञान सान्त्रिक है नही।। २१

जिस ज्ञान से सब प्राणियों में भिन्नता का मान है। सब में अनेकों भाव दिखते, राजसी वह ज्ञान है।। २२

को एक ही लघुकार्य में आसक पूर्ण-समान है। निःसार युक्ति-विहीन है वह तुच्छ तामस ज्ञान है।। २३

फल-त्र्याश-त्यागी नित्य नियमित कर्म जो भी कर रहा। विन राग द्रेप, असंग हो, वह कर्म सास्विक है कहा।।

ર્ષ્ઠ

श्राशा लिये फल की श्रहंकृत-बुद्धि से जो काम है। श्रित ही परिश्रम से किया, राजस उसी का नाम है।।

क पुक ही बात में यह समक्त कर श्रासक रहता है कि यह सब कुछ है।

3,7

त्र्यजुबन्धं त्त्यं हिंसामनवेत्त्य च पौरुषम् । मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसम्बन्धते ॥ २६

ग्रुंक्रसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । सिद्धचसिद्धचोर्निर्विकारः कर्ता सान्विक उच्यते ॥

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽश्चिः। हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः॥

श्रयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठोनैष्कृतिकोऽलसः । विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २६

बुद्धेभेंदं धृतेश्चैव गुणतिस्त्रिविधं शृखु। प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय।।

कारज करिय विचार कैं, कर्म लिखी सोइ होय। पीछें उपजे ताप नहिं, निन्दा करे न कीय॥ —विदुर नीति

### ጸአ

करता रहे जो कर्म निज-निज सिद्धि पाता है वही। निज-कर्म-रत नर सिद्धि सुन किस भांति पाता नित्य ही।। ४६

जिससे प्रवृत्ति समस्त जीनों की तथा जग व्याप्त है। निज कर्म से नर पूज उसको सिद्धि करता प्राप्त है।। '

निज धर्म निर्गुण श्रेष्ट है, सुन्दर सुलभ पर-धर्म से। होता न पाप स्वभाव के श्रनुसार श्रपने कर्म से॥

#### ४५

निज नियत कर्म सदोप हों, तो भी उचित नहि त्याग है। सब कर्म दोपों से घिरे जैसे धुएँ से आग है।।

૪દ

वश में किये मन, मर्ति असङ्ग, न कामना कुछ व्याप्त हो। नैष्कर्म्य-सिद्धि महान तव, संन्यास द्वारा प्राप्त हो॥

१ प्रपने कर्म में लगा हुआ। २ उत्पत्ति। ३ श्रासिक्त-रहित बुद्धि।

¥0

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निषोध मे । समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ४१

बुद्धचा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । शब्दादीन्विपयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युद्स्य च ॥

४२

विविक्कसेवी लघ्वाशी यतवास्कायमानसः। ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सम्रुपाश्रितः॥

ধ३

श्रहंकारं वलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्। विम्रच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥

ሂሄ

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्चिति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भिक्तं लभते पराम् ॥

The latest gospel in this world is, know thy work and do it.

#### X0

जिस भांति पाकर सिद्धि होती ब्रह्म-प्राप्ति सदैव ही। संचेप में सुन ज्ञान की ब्रर्जुन परा-निष्ठा वही।।

कर आत्म-संयम धैर्य्य से अतिशुद्ध मित में लीन हो। सब त्याग शब्दादिक विषय, नित राग-द्वेप-विहीन हो।।

एकान्तसेवी अल्प-भोजी मन वचन तन वश किये। हो ध्यान-युक्त सदैव ही, वेराग्य का आश्रय लिये॥

४३

बल त्र्यहंकार घमंड संग्रह क्रोध काम विम्रक्त हो। ममतारहित नर शान्त, ब्रह्म-विहार के उपयुक्त हो।।

### አጸ

जो त्रह्मभूत प्रसन्न-मन है, चाह-चिन्ता-हीन है। सम भाव सब में साध, होता भक्ति में लवलीन है।।

१ हरका श्रीर श्रल्प भोजन करनेवाला। २ रारीर इन्द्रियाटि में श्रहंभाव करना श्रहंकार है। ३ ब्रह्म में एकीभाव। ४ ब्रह्म को प्राप्त हुश्रा या ब्रह्म में एकीभाव से स्थित हुश्रा। ४ प्राणीमात्र में।

#### ሂሂ

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ ४६

सर्वकर्माएयपि सदा क्वर्वाणी मद्रचपाश्रयः। मन्त्रसादादवामोति शाश्वतं पदमन्ययम्॥ ४७

चेतसा सर्वकर्माणि मिय संन्यस्य मत्परः। बुद्धियोगसुपाश्चित्य मिचनः सततं भव॥ ४८

मिचित्तः सर्वेदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । स्रथ चेत्त्वमहंकाराच श्रोष्यसि विनङ्च्यसि ॥

3%

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। मिथ्यैप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्यति॥

Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind.

—St. MATTHEW

ЗŁ

तामस वही पृति पार्थ । जिससे स्वप्न, भय, उन्माद को । तजता नहीं दुर्बुद्धि मानव, शोक श्रीर विषाद को ॥ ३६

अब सुन तिविध सुख-मेद भी जिसके सदा अभ्यास से। सब दुःख का कर अन्त अर्जुन! जन उसी में जा बसे।।

त्रारम्भ में विपवत्, सुधा सम किन्तु मधु परिणाम है। जो त्रात्म-बुद्धि-प्रसाद-सुख, सात्त्विक उसी का नाम है।। ३८

राजस वही सुख है कि जो "इन्द्रिय-विषय-सयोग से। पहिले सुधा सम, अन्त में विष-तुल्य हो फल-भोग से॥

3,6

त्र्यारम्भ एवं त्रन्त में जो मोह जन को दे रहा। त्र्यालस्य नींद प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा॥

१ ग्रमृत । २ को श्रात्म-बुद्धि की प्रसन्तता मे प्राप्त होता है। <sup>4</sup>विषय श्रीर इन्द्रियों के संयोग से।

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सन्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्नं यदेभिः स्यान्त्रिभिर्गुणैः॥ ४१

ब्राह्मण्चत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । कर्षाणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणैः ॥

४२

शमो दमस्तपः शौचं चान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजस्॥

४३

शौर्यं तेजो धृतिदिच्यं युद्धे चाप्यपलायनम् । दानमीश्वरभावश्च चात्रं कर्म स्वभावजम् ॥

88

कृषिगोरच्यवाणिज्यं वश्यकर्म स्वभावजम् । परिचर्यात्मकं कर्म शृद्धस्यापि स्वभावजम् ॥

शम दम त्याग विराग तप, शीलवन्त श्रुतिवन्त । ज्ञान जुक्ति सों जुक्त जो, सो द्विज द्विज-कुलकन्त ॥ —विद्वर नीति

इस भूमि पर आकाशं अथवा देवताओं में कहीं। हो प्रकृति के इन तीन गुण से मुक्त ऐसा कुछ नहीं।। ४१

द्विज श्रीर चत्रिय वैश्य शूद्रों के परंतप ! कर्ष भी। उनके स्वमावज ही गुणों अनुसार बांटे हैं सभी।। ४२

श्रीय दम जमा तप शुद्धि श्रास्तिक बुद्धि भी विज्ञान भी।
द्विज के स्वभावज कर्म हैं, तन-मन-सरलता ज्ञान भी।।
४३

धृति शूरता तेजस्विता ग्गा से न इटना धर्म है। चातुर्य्य स्वामीभाव देना दान चत्रिय कर्म है॥

પ્રપ્

कृपि धेतु-पालन वैश्य का वाणिज्य करना कर्म है। नित कर्म शुद्रों का स्वभावज लोक-सेवा-धर्म है।।

१ स्वभाव से उत्पन्न हुए अर्थात् प्रकृति-सिद्ध गुर्थों के अनुसार । २ अत्रतःकरण का निप्रह । ३ इन्द्रियों का टमन । ४ खेती । ४ गौ-पालन ।

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु॥ ४६

यतः प्रष्टुत्तिर्भूतानां येन सर्विपिदं ततस्। स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धिं विन्दति मानवः॥ ४७

श्रेयान्स्वधर्मो विगुगाः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वभावनियतं कर्म कुर्वनामोति किन्निषम्।। ४८

सहजं कर्म कौन्तेय सदोपमिप न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाद्यताः॥

38

श्रसङ्गबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः। नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥

दान धीर रगाधीर पुनि, श्रास्तिक वर धर्मिष्ठ। तेज सूरता जस सहित, सो चत्रिन में सिष्ठ॥ —विद्वर नीति ሂሂ

मैं कौन कितना, भिक्त से उमकी सभी यह ज्ञान हो। भ्रुक्तमें मिले, मेरी उसे जब तत्त्व से पहिचान हो।! ४६

करता रहे सब कर्म भी मेरा सदा आश्रय धरे। मेरी कृपा से प्राप्त वह श्रव्यय सनातन पद करे॥ ५७

मन से मुक्ते सारे समर्पित कर्म कर मत्पर हुआ।
मुक्तमें निरन्तर चित्त घर, सम-बुद्धि में तत्पर हुआ।।

रख चित्त सुभामें, मम क्रुपा से दुःख सब तर जायगा। अभिमान से मेरी न सुनकर, नाश केवल पायगा॥

'मैं नहिं करूँ गा युद्धं तुम अभिमान से कहते अभी। यह व्यर्थ निश्रय हैं प्रकृति तुमसे करा लेगी सभी॥

१ बुद्धियोग घष्याय २, ४६ मे देखिये ।

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा।
कत् नैच्छिमि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्।।

६१

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६२

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्।। ६३

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया। विमृश्यैतदशेषेगा यथेच्छिसि तथा कुरु॥

દ્દષ્ટ

सर्वगुह्यतमं भूयः शृखु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वच्यामि ते हितम्॥

> उमा दारु योषित की नाईं। सबहिं नचावत राम गुसाईं॥

—सुलसीदास

ξo

करना नहीं जो चाहता है मोह में तल्लीन हो। वह सब करेगा निज स्वभावज कर्म के आधीन हो। ६१

ईश्वर हृदय में प्राणियों के वस रहा है नित्य ही।
\*सब जीव यन्त्रारूढ़ माया से घुमाता है वही।।

६२

इस हेतु ले उसकी शरण सब भांति से सब श्रोर से। शुभ शांति लेगा नित्य-पद, उसकी कृपा की कोर से॥ ६३

तुभसे कहा त्र्यतिगुप्त ज्ञान समस्त यह विस्तार से। जिस भांति जो चाहे वही कर पार्थ ! पूर्ण विचार से।। ६४

श्रव श्रन्त में श्रितिगुप्त है कीन्तेय ! कहता बात हूँ। श्रितिप्रिय सुभे तू श्रम्तु हित की बात कहता तात हूँ॥

१ मोह में पडकर । २ स्वभाव से उत्पन्न । "यन्त्र पर चड़े हुए सय प्राणियों को ।

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्क्ररः। मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६६

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज । श्रहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोच्चयिष्यामि मा श्रुचः ॥ ६७

इदं ते नातपस्काय नाभक्वाय कदाचन। न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्र्यति॥ ६⊏

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते व्विभिधास्यति । भक्तिं मिय परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥

६६

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भ्रवि॥

every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand

Ę٧

रख पन मुक्ती में, कर यंजन, मम भक्त बन, कर वन्दना।
मुक्तमें मिलेगा, सत्य प्रण तुक्तसे, मुक्ते तू प्रिय घना।।
६६

तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूँगा तू न चिन्ता-व्याप्त हो।।

निन्दा करे मेरी, न सुनना चाहता, विन भक्ति है। उसको न देना ज्ञान यह जिसमें नहीं तप-शक्ति है।। ६८

यह गुप्त ज्ञान महान भक्तों से कहेगा जो सही।

ग्रुभमें मिलेगा भक्ति पा सेरी, त्र्रसंशय नर वही।।

हि

उससे अधिक प्रिय कार्य-कर्ता विश्व में मेरा नहीं। उससे अधिक मुक्तको न प्यारा द्सरा होगा कहीं।।

१ पूजन। २ चिन्ता मत कर।

, अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः । ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मितः ।।

৩१

श्रद्धावाननस्यश्च शृणुयादिष यो नरः । सोऽपि सुक्तः शुभाँह्मोकान्प्राप्तुयात्पुएयकर्पणाम् ।।

७२

कचिदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । कचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ।।

श्रर्जुन उवाच—

ডঽ

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।।

संजय उवाच---

(S)

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संवादमिममश्रीपमद्भुतं रोमहर्षग्रम्।।

> नाथ सुने मम गत सम्देहा। भयउ ज्ञान उपजेड नव नेहा॥

—तुलसीदास

(go

मेरी तुम्हारी धर्म-चर्चा जो पढ़ेगा ध्यान से। मैं मानता पूजा मुभे हैं ज्ञानयज्ञ विधान से॥ ७१

विन दोष ढूंढे जो सुनेगा नित्य श्रद्धायुक्त हो। वह पुरायवानों का परम श्रुभ लोक लेगा स्रक्त हो।। ७२

श्चर्जुन ! कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से। श्चव भी छुटे हो या नहीं उस मोहमय श्रज्ञान से॥

श्रर्जन ने कहा—

अच्युत ! कृपा से आपकी अब मोह सब जाता रहा। संशय रहित हूँ सुधि सुके आई, करूँगा हरि कहा।।

सजय ने कहा —

इस भांति यह रोमाञ्चकारी श्रीर श्रेष्ट रहस्य भी। श्रीकृष्ण श्रर्जुन का सुना संवाद है मैंने सभी॥

१ रोमांच करनेवाला।

**UX** 

व्यासप्रसादाच्छु तवानेतद्गुद्यमहं परम् । योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साचात्कथयतः स्वयम् ।)

৩६

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमममद्भुतं । केशवार्जुनयोः पुएयं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥

90

तच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः। विस्मयो मे महान् राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः॥

SE

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीविंजयो भृतिर्धुवा नीतिर्पतिर्मम।।

अ तस्सदिति श्रीमञ्जगवद्गीतासूपनिषस्य ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोत्तसंन्यासयोगी- ·

नामाष्ट्रादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

They were astonished and said, whence hath this man, this wisdom and these mighty works?

—St. MATTHEW

SY

साचात् योगेश्वर स्वयं श्रीकृष्ण का वर्णन किया। यह श्रेष्ठ योग-रहस्य व्यास-प्रसाद से सब सुन लिया ॥ 30

श्रीकृष्ण, श्रर्जुन का निराला पुरायमय संवाद है। हर बार देता हुए है, आता सुक्ते जब याद है।। 1010

जब याद श्राता उस श्रनोखे रूप का विस्तार है। होता तभी विस्मय तथा श्रानन्द वारम्वार है।।

श्रीकृष्ण योगेश्वर जहां त्रर्जुन धतुर्धारी जहां। वैभव, विजय, श्री, नीति सव मत से हमारे हैं वहां ॥

श्रठारहवां श्रध्याय समाप्त हुआ।

ॐ तस्सत

१ ज्यास जी की कृपा से दिज्य दृष्टि द्वारा । २ ग्राश्चर्य ।

# ज्ञानने योग्य

# काम की वातें

is the children of all the contract and the contract and

## धर्मत्तेत्र---

गीता का प्रारम्भ धर्मचेत्र से है। कर्म-चेत्र को धर्मचेत्र बनाने के लिये पुरुषोत्तम ने पुरुष को जो सन्देश दिया है, वहीं गीता है। गीता के सन्देश को आचरण में लानेवालों के लिये यह सारा संसार धर्मचेत्र और सारा जीवन —विजय, श्री और भगवान् की प्राप्ति करनेवाला पुरुषमय कुरुचेत्र वन जाता है।

## क्रस्तेत्र---

यह संसार कुरुत्तेत्र है। प्रत्येक प्राणी कुरुत्तेत्र की भूमि पर खड़ा है और उसके भीतर-बाहर निरन्तर युद्ध हो रहा है। युद्ध के बिना कोई आध्यात्मिक और भौतिक विजय नहीं मिलती। कर्तव्य-पालन की बाधाओं से निरन्तर युद्ध करना ही स्वधर्म है। आलस्य, मोह, मिध्याचार, कामचोरी और विकार जीवन के शत्रु हैं। गीता इनसे निरन्तर युद्ध करने का आदेश देती है।

संसारह्मी कुरु चेत्र में विजय पाने के लिये परमेश्वर ने जीव को मनुष्य-देह दी; बुद्धि, बल, कर्म का श्रिधकार दिया श्रीर अपनी परम कृपा से आगे बढ़ाया। मनुष्य संसार में श्राया—हुंसा, खेला, भयभीत हुआ, रोया और जीवन का मार्ग खोजने लगा। कुछ माथा और गुणों के खिलीनों से खेलने लगे, अपने ध्येय, पथ और परमेश्वर से बिछुड़ कर अनायास ही शत्रु के हाथों मारे गये। कुछ अपने साथी पुरुषोत्तम का सहारा लेकर उठे, संकट के समय उनसे सहायता की याचना की और अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के चारों घोड़ों की बागडोर परमेश्वर के तारक हाथों में सौंपदी। मनुष्य जैसा चाहता है, भगवान वैसा ही करते हैं, परन्तु प्रत्येक अवस्था में कर्म मनुष्य को ही करना पड़ता है। कर्मचेत्र मे अनेकों भय, संकट और भीष्म—जैसी भीषण वाधाये सामने आती है। ऐसे समय में परमेश्वर अपनी अतुलित शक्ति से भक्त की रज्ञा करते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं और उसे फिर साहस देकर कुरुचेत्र की भूमि पर प्रगति करने का सत्य शिव और सुन्दर सन्देश देते हैं।

## मोह और प्रज्ञावाद---

कर्म के मार्ग मे असावधानी और अहंकार से धीर वीर भी मोह मे पड़ जाते हैं। अभिमान का सिर सदैव नीचा होता है। अहंकार मोह मे वदल जाता है और अर्जुन की भांति पुरुष का पराक्रम आंसू वनकर वह निकलता है। मोह मे भूला हुआ स्वधर्म के पथ से अष्ट और किं-कर्तव्य-विमृद् होकर प्रज्ञावाद की वाते करता है। कर्महीन ज्ञान प्रज्ञावाद है। प्रज्ञावादी केवल वातें बनाते हैं। बुद्धिमान चिन्ताओं को छोड़कर कर्म करते हैं। श्रारणागति—

र. त.. अपनी प्रत्येक इच्छा, कामना श्रौर वस्तु को भगवान् को सौंप देना समर्पण है। आत्म-समपेण अथवा शरणागित का महा-भाव सरल निर्मल और निष्कपट हृद्य में डमड़ता है। परमेश्वर के न्पर्श में रहना, उनकी प्रेरणा से उनकी प्रसन्नता के लिये राग, द्वेष, भय, क्रोध और विकारों को छोड़कर उन्हीं के शिव-मार्ग पर चलना शरणागित का भाव है। आत्म-समपेण करनेवाला शरणागत, अपनी इन्द्रियों को भगवान के चरणों पर सुमनों की भांति चढ़ा देता है, अपने मनोभावों की माला गूंथ कर मनुष्य-मात्र के गुरु पुरुषोत्तम के गले में डालता है, अपने सान्त्विक कर्मों से उनका अर्चन करता है और अपने आप को ही गुरु-इन्तिणा मे दे डालता है। ऐसे शरणागत शिष्य को परमेश्वर गीता के ह्य में गुरुमन्त्र देते हैं।

शरणागत के हृदय में वैठकर मंद-मंद मुस्काते हुए भगवान् जव श्रपना कार्य करते हैं, तभी उनकी वाणी सुन पड़ती है।

#### आत्मा---

देह और इन्द्रियों को चेतना और प्रकाश देनेवाला आत्मा है। शरीर-रथ पर जब तक आत्मारूप परमात्मा बैठता है तभी तक वह सुरिच्चित रहता है। आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा अमृत है; अविकारी निर्भय और ज्योतिर्भय है। आत्मा के समान अलिप्त आनन्द्मय, तेजस्वी और अमर जीवन जीना आत्मज्ञान है। आत्मवान के रोम-रोम से उत्साह और आनन्द छलकता है; आत्मा की शक्ति से वह जीवन को सर्वाङ्गपूर्ण सुन्दर सत्य और शिवरूप वनाता है। श्रात्मा के प्रकाश में द्वन्द्व, श्रासत्-भाव, योग-च्रेम की बाह चिन्ता श्रोर राग-द्वेष श्रादि विकारों का श्रंधेरा नहीं ठहरता। श्रात्मज्ञानी केवल ज्ञान की चर्चा करके नहीं रह जाता, वह शास्त्र श्रोर कला का योग करके सावधानी से कर्म का श्रालख जगाता है। कर्म—

श्रात्मा का ज्ञान उसे होता है जिसके जीवन का मूल-मन्त्र कर्म वन जाता है। कर्म-जगत् मे श्रागे बढ़ना ही जीवन है। कर्महीन की कीर्ति सुख श्रीर स्वर्ग नष्ट हो जाते हैं। कर्म की कुशलता उसमें जागती है जो श्रपनी प्रत्येक कल्पना कामना श्रीर वृक्ति को भगवान के श्रपेश कर देता है। किसान गहरा बोकर जल देता है तो मन्पा सूलती खेती लहराती है, वैसे ही परिश्रम से गहरे कर्म किये जाये श्रीर मिक्त-प्रेम का जल दिया जाय तो जीवन की खेती हरी-भरी रहती है। कर्म का मार्ग वाधाश्रो से भरा पड़ा है, मन कही शान्ति नहीं पाता, परन्तु परमेश्वर से मिली प्रसन्नता के सामने कोई वाधा नहीं ठहरती। कर्म मे प्रसन्नता भगवान का वरदान है। निराशा उदासी श्रीर मिलनता संसार की मार है। उत्साह सावधानी प्रेम श्रीर प्रसन्नता से श्रंधेरे में भी उजाला हो जाता है श्रीर सम्पूर्ण जीवन सुख से भर जाता है।

जिसकी बुद्धि स्थिर है, भूतो और भ्रमो को काट देती है, चचलता के साथ नहीं खेलती विकारों मे नहीं बहती, वहीं कमें योगी गुणातीत और स्थितप्रज्ञ है, उसके निश्चय का मेरुद्रण्ड कभी भुकता नहीं, कमें की समाधि लगा कर वह सारी उलक्षनो को सुलमा लेता है। उठती हुई लहरों की मॉित वह कर्म करता है, संकटो की चट्टानों को तोड़ कर निरन्तर आगे बढ़ता है। कामना, ममता और आहंकार को छोड़कर कर्म करता हुआ वह परम सुख की ब्राह्मीस्थिति को पा लेता है। कर्म का ध्यान परमेश्वर का ध्यान है। कर्म के लिये अर्जु न ने गांडीव उठाया, श्रीकृष्ण एक च्रण भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे, गायें चरायी, संतों के चरण पखारे, भक्तों के घोड़े हांके और पीताम्बर में भर-भर कर घोड़ों को दाना खिलाया।

श्रालसी मनुष्य भगवान को नहीं पा सकता। कर्म से बचने का विचार भी कायरता श्रीर श्रपराध है। जब तक संसार तब तक व्यवहार। कर्म के बिना जीवन नहीं है श्रीर बेमन से कर्म करना मिथ्याचार है।

कर्म हमारे जीवन का नारा हो, स्वदेश में कर्म का श्रलख जागे। कर्म का सूर्य निकलते ही दुर्भाग्य की घटायें छिन्नभिन्न हो जायेंगी, हृदय-कमल खिल जायेगा श्रीर भाग्योद्य की बेला द्वार खटखटायेगी।

## यज्ञ-कर्प---

छल-कपट छोड़कर सच्चे हृदय से ईश्वर-ऋपेंग किया हुआ कर्म यज्ञ-कर्म है। देवी सम्पत्ति को बढ़ाना, बॉटना एक-दूसरे के काम आना, त्रय तापों को मिटाना और जीवन की कमी पूरी करना यज्ञ है। खेती, व्यापार, नौकरी सभी यज्ञ है, यदि इनमें सत्य, सेवा, सदाज्ञार और प्रेम है। जीवन को यज्ञ बना कर कर्मी

की त्राहुति डालने से देवता प्रसन्न होते है। यज्ञ मे गीता के निष्काम कर्म भक्ति त्रौर ज्ञान का समन्वय है।

## मक्ति---

मन, वचन और कर्म को एक करके ईश्वर-अपेण बुद्धि से कर्तव्य-पालन करने का नाम भक्ति है। बुद्धि-भाव-पूर्वक किये हुए कर्म से भक्ति की साधना होती है। ज्ञान-सहित भगवान् को पाने के निरन्तर अभ्यास से भक्ति दृढ़ होकर जब कर्म मे उत्तरती है तभी भगवान् के विश्वरूप का दर्शन होता है।

योग, दान, यज्ञ, तप, अध्ययन आदि साधनो से भक्ति की सिद्धि होती है। समदर्शन, समन्यवहार अथवा आस्तिक-साम्य-वाद से भक्त जब चराचर में सत्य और सुन्द्रता की दोनो आखों से परमेश्वर को देखता है, तब दिन्यहृष्टि का शिव-नेत्र खुलता है।

जो परमेश्वर के लिये हृद्य से कर्म करता है, प्रत्येक समय, प्रत्येक प्राणी मे परमेश्वर को देखता है, प्रेम सहित निःस्वार्थ भाव से मानवमात्र की सेवा में लगा रहता है, किसी से वैर-द्वेप नहीं करता और किमी मे आसक्त नहीं होता. वहीं भक्त है।

भक्ति, जीवन में साववानी तत्परता क़ुशलना, त्याग प्रेम और सम्पूर्ण देवी गुणों को भरती है। देवी गुणों की प्राप्त करने के लिये ईश्वर-भाव में जमकर जो कुछ किया जाता है वह भक्ति है। अभ्यास और वैराग्य—

निर्भयता हृद्वा श्रीर साहम-पूर्वक सत्य को न छोड्ने का श्राप्रह करना श्रभ्याम है। श्रभ्याम के मार्ग की बावाशों से भयभीत न होना, किसी प्रलोभन से ऋभ्यास न छोड़ना श्रौर बुराइयों से ऋसहयोग करना वैराग्य है।

### त्याग---

स्वार्थ-कामना श्रीर वासनाश्रों को छोड़ देन का नाम त्याग है। त्याग में मोह श्रीर श्रासक्ति नहीं रहती। परम पुरुपार्थ श्रीर सावधानी से किया गया कर्म जब प्रसन्नता उत्साह प्रेम शान्ति तथा सेवा से भर जाता है, तब श्रासक्ति का श्रन्त होता है श्रीर त्याग का प्रारम्भ। त्याग से शान्ति के द्वार खुल जाते है।

कर्म, संसार अथवा किसी वस्तु को त्यागने से त्याग नहीं होता; आसक्ति और कामना न रखने से त्याग होता है।

## संन्यास---

सब कुछ करके भी इस प्रकार प्रसन्न श्रीर श्रमिमान-रहित रहना जैसे कुछ न किया हो, कर्म योग है श्रीर कुछ न करके भी इस प्रकार रहना जैसे सब कुछ करना है, संन्यास है। संन्यासी श्रपनी उपस्थिति-मात्र से कमे की प्रेरणा देता है।

ज्ञान के सहारे असंग होकर कमें करनेवाला नित्य संन्यासी है। संन्यासी को कुछ करना शेप नही रहता। अपने तप त्याग और उज्ज्वल चरित्र से वह सूर्य की भांति सब को जगाता है।

जिसकी आकांचायें शान्त हो गयी हैं, जो राग और द्वेषों में नहीं पड़ता, जिसे अपने आस्तिक भाव के कारण योगचेम की चाह और चिन्ता नहीं रहती, वही संन्यासी है।

जहां कर्म भक्ति बन जाता है श्रीर ज्ञान पूर्वक होता है, वहीं गीता का धर्मचेत्र बन जाता है। इस धर्मचेत्र मे सम्पूर्ण श्री समृद्धि ज्ञान-विज्ञान विजय श्रीर नीति का निवास रहता है।

# निवेदन

मान्यवर महोदय,

मानवधर्म कार्यालय लगभग १८ वर्षों से जनता-जनार्दन की सेवा में संलग्न हैं। उसके प्रकाशनों में रचनारमक साहित्य है।

११ वर्षों से कार्यालय द्वारा मानवधमे मासिकपत्र का प्रकाशन हो रहा है। स्त्राध्यात्मिक पत्रों में मानवधर्म ने उच्च स्थान प्राप्त किया है।

मानवधर्म त्राध्यात्मिक त्रौर रचनात्मक सचित्र मासिक पत्र है। भारतीय संस्कृति, राष्ट्र-जीवन, धर्म त्रौर कर्म के ज्ञान का दिन्दर्शक मानवधर्म त्र्यापके नैतिक जीवन त्रौर सर्वतोमुखी विकास में सहायक होगा।

ं अपने ११ वर्ष के अल्पकाल में ही मानवधर्म ने दस अत्यन्त उपयोगी विशेपांक प्रकाशित किये हैं। हमारे धर्माङ्क, युद्धाङ्क, नियन्त्रण्-अङ्क, श्रीकृत्णाङ्क, मातृभूमि-अङ्क, महापुरुपाङ्क, गाधी-अङ्क, नवनिर्माण-अङ्क और नोताज्ञान-विशेपाङ्कों की पाठकों और विद्वानों ने मुक्तकठ से प्रशसा की हैं।

'गीताज्ञान' का ऋपना विशेष स्थान हैं। 'गीताज्ञान' में गीता का मौलिक भाष्य है। व्यावहारिक ऋादेश ऋौर प्रकाश के लिये गीता के पास स्त्राना इस भाष्य का ध्येय है।

श्राशा है श्राप गीताज्ञान का स्वाध्याय करेंगे श्रोर साथ ही ७) रु० भेजकर मानवधर्म के प्राहक भी वर्नेगे जिससे प्रतिमास निगमित रूप से श्रापको धर्म सम्बन्धी साहित्य प्राप्त होता रहे !

मानवधर्म में सस्कृति, इतिहास, कहानी, स्वास्थ्य, अंका-समाधान, पारिवारिक जीवन, वेंदवासी, उपनिषद् श्रौर गीता सम्बन्धी उपयोगी साहित्य प्रकाशित होता है ।

क्रुपया लिखिये कि श्रापकी सेना में मानत्रधर्म ७१-) की नी. पी. द्वारा भेजा जाए श्रयना श्राप ७) मनिश्रार्डर से भेज रहे हैं।

च्चापके सौजन्यपूर्ण उत्तर की प्रतीद्मा में I

मानवधर्म कार्यालय पीपल महादेव, दिल्ली ६

भवदीय— केदारनाथ व्यवस्थापक

# THE PROPERTY

त्राध्यात्मिक त्रीर रचनात्मक श्रेष्ठ सचित्र मासिकपत्र मानवधर्म से जीवन की कला का सच्चा बोध होगा।



## मानवधर्म के उद्देश्य

- १. भारतीय संस्कृति श्रोर साहित्य का उत्थान।
- २. रचनात्मक कार्यों द्वारा चरित्र-निर्माण ।
- ३. राष्ट्रीय ग्रीर ग्राध्यात्मिक उन्नति ।
- ४. प्रेम, सेवा, सद्गाव ग्रौर संगठन ।
- ४. श्रीमद्भगवद्गीता के ध्येय की पूर्ति ।

## नियम

- १. मानवधर्म का वर्ष मार्च से प्रारम्भ होता है।
- शाहक मार्च से ही बनाये जाते हैं। बीच
   मे बननेवाले बाहकों को भी पिछले श्रंक
   दे दिये जाते हैं।
- ३. वर्ष का प्रथम श्रंक विशेषांक होता है।
- ४. स्थायी प्राहकों को विशेषांक श्रमूल्य दिया जाता है।
- अंक मास के प्रथम सप्ताह तक पहुँचता है।
- ६. मानवधर्म का वार्षिक मूल्य ७) रुपया है।

मानवधर्म में कहानी, कविता तथा लेखों के श्रितिरिक्त वेद गीता उपनिषद श्रादि महाप्रन्थों का पद्यानुवान श्रीर भाष्य भी प्रकाशित किया जाता है।

श्रीध्यात्मिक उन्नति श्रीर सुख के लिये मानवधर्म का स्वाध्याय श्रीर प्रचार करना श्रापका कर्तव्य है।

आशा है आप ७) रु० भेजकर मानवधर्म के उपयोगी कर्म-प्रेरक, चरित्र निर्माता और रचनात्मक साहित्य से लाभ उठायेंगे । मानवधर्म कार्यालय, पीपल महादेव, दिल्ली ६

# प्रकाशनों की सूची

| 8           | श्रीहरिगीतागीता का सरत सरस पद्यानुवाद ।                  | २॥)         |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| ₹.          | गीताज्ञान-गीता का जीवनोपयोगी नवीनतम भाष्य, प्रथम खर      | हड ४)       |
| ₹.          | गीताज्ञान द्वितीय ख                                      | •           |
| 8.          | गीताज्ञान— नृतीय खर                                      |             |
| ¥.          | गीताज्ञान चतुर्थं खरा                                    | •           |
| ξ.          | गीता अध्ययन-पारम्भिक शिक्षा के लिये सरल गीता।            | शा)         |
| <b>v</b> .  | गीता के सप्तस्वर-गीवाका सावदिन का पाठ श्रीर कार्यक्रम।   | 11)         |
| ς.          | सन्ध्या-वन्द्न-सन्ध्या-विधि, मन्त्र ग्रौर न्याख्या सहित। | 11)         |
| .3          | युगनिर्माता महापुरुप-श्रेष्ठजनो के चरित्र श्रोर कार्य।   | शा)         |
| ⟨∘.         | सन्त-समागम भाग१जीवन सम्बन्धी प्रश्नो के उत्तर।           | र)<br>२)    |
| ११.         | सन्त-समागम भाग २                                         | રાા)        |
| १२.         | सत्यनारायण की कथा-कविता मे, श्लोको व पूजा विधि सहित      |             |
| ₹₹.         | च्यावहारिक जीवन—स्वास्थ्य,सेवा, स्वच्छता संबंधी निवन्ध । | ii)         |
| έγ.         | कुष्णार्जु न युद्ध-कर्मयोगकी एक जीवनपूर्ण कहानी।         | H)          |
| የሂ.         | उन्मीलिका-मधुर श्रौर भावपूर्ण कवितायें तथा गीत।          | ₹)          |
| ≀ξ.         | हिन्दुस्तान की त्र्याग—सामयिक संघपों का काव्य।           | शा)         |
| ₹७.         | कनक किरण-प्राणवान् कविताचो का मननीय प्रन्थ।              | <b>(11)</b> |
| ₹5.         | दैनिक प्रार्थना-प्रार्थनात्रों का सुन्दर संग्रह।         | ı)          |
| 3           | आजाद हिन्द्—श्री नेताजी सम्बन्धी श्रोजस्वी कवितार्थे।    | 1)          |
| ₹0.         | वालपद्यमाला भाग१—वालको के लिये उपयोगी कवितायेँ।          | 三)          |
| <b>ረ</b> የ. | वालपद्यमालाभाग२— ., .,                                   | 三)          |
| र२.         | श्रीसृक्त-सौभाग्य वृद्धि के मन्त्र, पद्यानुवाट सहित।     | 1)          |
| ₹₹.         | मिण्माला-रचनात्मक मन्त्र परानुवाद सहित।                  | I)          |
| ₹૪.         | दुर्भिन्त-एक करुणापूर्ण कहानी।                           | H)          |
| ξ¥.         | योगेश्वर श्रीकृष्ण-श्रीकृष्ण का ऐतिहासिक चरित्र।         | ₹)          |
| ₹5.         | मातृभूमिराष्ट्-धर्म श्रीर कर्म सम्बन्धी भव्य दर्जन ।     | ર)          |
| رد.         | महापुरुपाद्ध-कर्म-प्ररक् महापुरुपो के जीवनचरित्र।        | (٤          |
| ₹=.         |                                                          | (ء          |
| ć.          | गावीजी—गावीजी का चरित्र ।                                | <b>=</b> )  |